### प्राक्कथम

्यस बात पर सभी शिक्षा-शास्त्री एक मत है कि मातृभाषा के माध्यम से दी गयी किक्षा छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं मौलिक चिन्तन की अभिवृद्धि में अधिक सहायक होती है। इसी कारण स्वातन्त्रम आन्दोलन के समय एवं उसके पूर्व से ही स्वामी अद्धानन, रवीन्द्रनाम टैगीर एवं महात्मा गांधी जैसे देशानस्य नेताओं ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की दृष्टि से आदर्श शिक्षा-सस्पाएँ स्यापित की। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी देश में शिक्षा सम्बन्धी जो क्षेत्रीयन या समितियाँ नियुक्त की गयी, उन्होंने एक मत से इस सिद्धान्त्र का अनुमोदन किया।

इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा थी— घेट्ठ पाठ्य-प्रत्यों का खभाव । हम सब जानते हैं कि न केवल विज्ञान और तबकीकी, अपितु मानविकी के क्षेत्र में भी विश्व में इतनी तीव्रता से नये अनुसन्धानों और जिन्तनों का आगमन ही रहा है कि यदि उसे टीक डंग से गृहीत न दिया गया तो मानुभाषा से शिक्षा पाने वाले अवलों के पिछंड जाने की आग्रवा है । भारत सरकार के शिक्षा मनालय ने इस बात का अनुभव किया और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्याल-पीन सर पर उल्हुप्ट पाट्य-प्रत्य तैयार करने के लिए समुवित आधिक दायित्व स्वीकार किया । केन्द्रीय शिक्षा-पन्त्रालय की यह योजना उसके मन प्रतिशत अनुदान से राज्य अकादमियो द्वारा वार्यान्वित की आ रही है । मध्यप्रदेश में हिन्दी ग्रुप्य अकादमियो द्वारा वार्यान्वित की आ रही है । मध्यप्रदेश में

अवादमी विश्वविद्यालयीत स्तर वी मीतिन पुस्तवो के निर्माण वे साथ, विश्व वी विभिन्न भाषाओं में विसरे हुए ज्ञान को हिन्दी वे माध्यम से प्राध्या-एको एवं विद्यावियों को उपलब्ध करेगी। इस योजना के साथ राज्य के सभी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय सम्बद्ध हैं। मेरा विश्वास है कि सभी विशा शास्त्री एवं शिक्षाप्रेमी इस योजना को प्रोत्साहित करेंगे। प्राध्यापको से मेरा अनुरोध है कि ये अकादमी वे ग्रन्थों को छात्रों तक पहुँचाने म हमें सहयोग प्रदान करें, जिससे विना और विलम्ब के विश्वविद्यालयों में सभी विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी बन सके।

> जगदीश नारायण अवस्थी शिशामत्रो, अध्यक्ष : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकारमी भोपास

क्नारतीय विन्तन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में आचार्य हैमचन्द्र का नाम अस्यन्त महत्वपूर्ण है। वे न केवल महात् गुरु, समाज-सुधारक एव धर्मावार्य ही थे, अपितु अद्मुल प्रतिभा एव सर्वेत क्षमता से सम्मन्त मनीपी भी थे। जहाँ एक ओर उन्होंने मुजरात के इतिहास को प्रमावति किया, जैन धर्म को एक मधा को हिता एव राज्य को प्रतित कर समस्त गुजरभूमि को अहिसामय बना दिया, वहीं उन्होंने साहित्य, दर्भन, योग, आकर्षण, छन्द-साहत्र, काध्य-भारत, अिधान को साहित्य की सुष्टि कर, इस दिक्षा में भी एक नये पथ को आविकत निया। जैन आवार्य और प्रत्यकारों में वे मुर्धन्य हैं। साहत्व और प्रावृत्त दोनो पर उनका समान अधिकार था। लोग उन्हें काविकासकंत्र के नाम से प्रस्थात सारी रचनाएँ यदि उन्हों की हो, तो निश्चयपूर्वक कहा जा सक्ता है कि भोज को छोडकर जन्य कोई भी रचनाकार इतने अधिक विषयों में ऐसे सुपुर प्रयों भी निर्माण नहीं कर सका। और प्रोत का सम्पूर्ण साहित्य वेवल सर्वृत से हैं।

आचार्य हेमचन्द्र का जीवन, रचना-कास, कृतियाँ सथा उनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ, कीमान्यवण, विवाद का विषय नहीं हैं। जंन इतिहास ने उन्हें साम्हाल कर, संजीकर रसा है। उनके अनेन प्रन्यों के सुमान्यदित सरकरण निवस चुने हैं। वह विकादियालयों में उन पर घोष कार्य हुआ है। हेमचन्द्र के "बाव्यानुवासन" ने उन्हें उच्चवनेटि के कार्यान्यकार में येणी में प्रतिस्थित किया है। उच्चेने यदि पूर्वाचार्यों से क्ष्तुत नुद्ध निया, तो परवर्ती विचारकों को विवाद के कि सिंग है। उन्होंने यदि पूर्वाचार्यों को क्ष्तुत नुद्ध निया, तो परवर्ती विचारकों को विवाद के निए विश्वन सामग्री भी प्रदान की । इसिंगए यह आवस्यक था कि अवादमें उन्हों सहकूत काम्याचार्यों की खेणी में उन्हित स्थान दे। प्रस्तुत प्रत्य

इसी शृद्धताला की एक पढी है। इसके प्रणेता डॉ॰ यी॰ बी॰ मुसलगीवकर राज्य के सुपरिचित विद्वान हैं। आवार्य हेमकन्द्र उनके अध्ययन के प्रमुख विषय रहे हैं। मेरा विश्वास है कि डॉ॰ मुसलगीवकर की यह कृति भारतीय काव्य-शास्त्र के विद्यापियों की आवार्य-हेमचन्द्र-विषयक जिशासा की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध होगी।

> प्रसुद्यालु अनिमहोन्नी सनातनः मध्यप्रदेश हिन्दी प्रन्य अकादमी

# विषय सूची

अध्याय : १

बीश-प्रन्य

Ø.

पुष्ठ अ–व प्राद्यवयन स–द प्रस्तायना अध्याय : १ 9-44 जीवन-वृत्त तथा रचनाएँ अध्याय : २ ¥5-53 हेमचन्द्र के शास्य-प्रन्य कथ्याय : ३ ध्याव रण प्रन्य **==-9+**3 हेमचन्द्र की स्थाकरण रचनाएँ अध्याय : ४ अलहरार ग्रन्थ हेमचन्द्र के असदकार-प्रन्य-'बाध्यानुसासन' वा विवेचन-9-3-994

998-998

```
अध्याच : ६
दार्शनिक एवं धार्मिक-प्रन्य
```

980-984

186-98=

166-300

२०१-२०७

अध्याय : ७ **उ**पसहार

भारतीय साहित्य को हेमचन्द्र की देन

आचार्य हेमचन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा हेमप्रशस्तिः

सन्दर्भ प्रत्य सुची

ਚਿਕ-ਸੂਚੀ

१. आचार्य हेमचन्द्र

( वि. स. १२६४ की ताड्पत्र-प्रति के आधार पर ) २. आचार्य हेमचन्द्र से सम्बन्धित विशिष्ठ स्थान

आचार्य हेमचन्द्र

# आचार्य हेमचस्ट्र



[ वि. स. १२६४ की ताडपत्र-प्रति के आधार पर ]

अध्याय : १

# जीवन-वृत्त तथा रचनाएँ

गुजरात की महती परम्परा

यद्यद्विभूतिमत्सत्व श्री मद्गुजितमेव द्या । तन्तदेवादगच्छ त्व मम तेजोंऽशसम्भदम् ॥ १

भगवान् इप्ण 'विश्वतियोग' नामक अध्याय में सक्षेण में अवनी योग शांक का वर्णन करते हुए अर्जुन में कहते हैं — "जो जो भी विश्वतिप्रक्त अर्थात् ऐक्वर्यक्षक्त, कान्तिवृक्त और प्रभावयुक्त बातु है, उस उनको सू मेरे तेज के अग की ही अभिध्यक्ति कान"। आचार्य हैमचन ने जीवन निर्मित का अध्ययन करने से उपर्युक्त बात सत्य सिद्ध होती है। यद्यि पनिस्थित मनुष्य का निर्माण करती है, फिर भी अनुकून पिरिस्थित प्रष्य होते ही महापुरए जन्म ग्रहण करते हैं—यह बात भी सदैव अनुभव में आती है। सास्कृतिक दृष्टि से गुजरात—प्रदेश प्रारम्भ में ही अग्रमामी रहा है। भगवान इप्ण ने द्वापरपुग में वहाँ द्वारका की स्थापना कर उस प्रदेश को विशेष भौरव प्रदान किया था। इसके परवात पौराणिक काल में भी गुजरात सम्प्रना एव विभिन्न धार्मिक सम्प्रमाणे वा गढ रहा है। श्री क० मां० मुन्ती के अनुसार द्वितीय माताहते के आरम्भ में ही सी लाजुलिस के प्रभाव से गुजरात में गैव तथा पाशुलत सम्प्रदाय वा वहुत प्रसार हुआ था । देशके पिताहिस काल में भी गुजरात विद्या प्रचार भा वहुत प्रसार हुआ था । विश्वविधालय तो सुन्नसिद्ध है। धीनी पातियों ने भी वहां केन्द्र रहा। बलभी वा विश्वविधालय तो सुन्नसिद्ध है। धीनी पातियों ने भी

१-मगबद्गीता -अध्याय १०-४१ २-गुजरात एण्ड इट्स सिटरेचर इन्झोडवसन - पेज २१. के० एम० मुखी

अपने प्रन्यों में बलभी विश्वविद्यालय की भूरि-भूरि प्रणसा की है। सुप्रसिद्ध "भट्टिकाव्य" जो हेमचन्द्र के द्वयाश्रय काव्य का आदर्श रहा है —व्यनभी में ही रचा गया था। एकताज महाकाव्य की रचना कर अगर होने वाले महाकवि माघ ने देशी भू—भाग को अलट्डात किया था। क्या मरिस्सालर में भी वलगी की प्रश्लों पायी जाती है । श्रीमाल भी जैन विद्या का बढ़ा केन्द्र या। सिद्धिंप ने "उपिमितिभवप्रपश्च कथा" विन्त स्व १६६ रुपेट जूबत ५ पुरुवार, पुनर्वंषु नस्त्र में समाप्त की । यह भी गुजरात की प्राचीन राजधानी श्रीमाल में रची गई थी। हरिसद्व-सूरि ने श्रीमाल में 'एड्ट्जॅनसमुच्चय' और अन्य बहुत से महस्त्र्यू जैन प्रची की रचना की। इत्तका समय आठवी शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। आवार्य हैमचन्द्र भी इसी परंपरा के साधकी और आवार्यों की श्रेणी में आते हैं।

श्वेताम्बर जैन परम्परा के अनुवार देवधिणणि क्षमाश्रमण ने नर्तमान जैन संप्रदाय का निर्माण किया। उन्होंने भगवान् महाबीर के निर्वाण के लगभग १८० वर्ष बाद अर्थात् ४४४ हैं के विद्या तथा धर्म के केन्द्र बलभो नगर में जैन सम्प्रदाय को वर्तमान रूप दिया। जैन सम्प्रदाय के सभी प्रपुत्त विद्वान् वहीं सभा में उपस्थित से तथा प्रयोग्त चर्चा एवं विचारविनिमय के अनन्तर जैन सम्प्रदाय को बिधकृत रूप प्राप्त हुआ। इसी मुनि-धम्मेलन में आगम ग्रन्थी को मुसम्पादित किया गया। इस सम्मेलन में कोई ४४–४६ घरणो का सक्तन हुआ और थे अल तक सुत्रचित हैं। अत. जैन सम्प्रदाय की दृष्टि से भी वसभी नगर एव गुजरात क्षेत्र का विदोष महत्व हैं।

आनन्तपुर (आधुनिक बडनगर) १०वी शताब्दी तक विद्या का केन्द्र बना रहा, ऐसा क० मा० मुखी का मत है। अगहिलवाड़ ना चातुवय राजकुल मूलराज सोलकी द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। र जुजरात अठुनुत्त से विदित है कि मूलराज का पिता कन्नोज में राजा या तथा उसकी माता चावडा राजनुत की नन्या थी। अभिनेक्षों में भी उसके पिता की महाराजधिराज विद्या क्या है। टसने अपने मामा को मारकर चावडा की गही हथिया ली। साम्मर के

१-स विष्णुदत्तो वयसा पूर्णयोडशवत्सर. ।

गन्तु प्रवृते विद्या-प्राप्तये वलभी पुरीम् ॥ वया गरित्स।गर -तरंग ३२ । २-प्रभावक् परित-विद्वति प्रवन्त !

३-प्राचीन भारत का इतिहास -टा॰ रभागंकर त्रिपाठी ।

अभिनेत्र में उद्घृत तिथि के अनुसार यह घटना ई० ६४१ में आसपास घटी होगी। मूलराज की पूर्वतम ज्ञात तिथि यही है। मूलराज ने कच्छ को जीता, सौराप्ट म गृहरिषु को बन्दी बनाया और लाट, शाकम्मरी तथा अनेक राजाओं से युद्ध किया।

मूलराज णिवभक्त या। उसर्ने अनेक शिव मन्दिरों का निर्माण पराया। विद्वानों का आदर करना उसका व्यसन था। श्री क॰ मा॰ मुशी के अनुसार मूलराज ने सहसो द्वाह्मणों को सिद्धपुर में बसने के लिये बुलामा था। स्वाभाविक ही है कि वे अपना साहित्य वहाँ ने आये और उन्होंने अपनी विद्वता वा यहां परमोल्वर्ष क्या। ताझदान-मन में विक्रम स॰ १०५९ अन्तिम तिथि मिनती है। मूलराज इस तिथि से एनाध वर्ष वाद मरा होगा। मूलराज ने 'त्रिपुरुप प्रसाद" नामक शिव मदिन ननवाया। प्रवन्ध चिन्तामणि के अनुसार मूलराज ने "श्री मूलराज वसहिका" नामन जैन मन्दिर भी बनवाया। राजा ने प्रश्नी मूलराज वसहिका" नामन जैन मन्दिर भी बनवाया। राजा ने प्रश्नी कुलराज वसहिका" नामन जैन मन्दिर भी बनवाया।

फिर चामुण्डराज ने १३ वर्ष तक तथा उसके पुत्र वल्लभराज ने १ मास तक राज विया। पराक्रमी हाने से उसे 'जगत् अपन' कहा जाता था। फिर उसका छोटा माई बुलंभराज ११ वर्ष तक राज्य करता रहा। यह भी बाद्धणों का तथा थिव वर्ग मक्त था। इसने 'दुलंभ मर' नामक सरोवर वनवाया। फिर उनके भाई नागराज वा लडका भीम राजा हुआ। दुलंभराज ने घवल-मृह राज्य प्रासाद वनवाया, 'व्ययकरण हस्ति णाला' वनवाई। दुलंभराज ने १२ वर्ष राज्य प्रसाद वनवाया।

भीम (१०२१-६४ ई०) ने लगमग ४२ वर्ष राज्य विया। भीम ने वलकुरि जन्मीकर्ण से सन्धि कर मानवा को हराया था। फिर भीम ने लक्ष्मीकर्ण से मिन्य कर मानवा को हराया था। फिर भीम ने लक्ष्मीकर्ण कर भी हराया। इसने राज्य म भी निद्या एवं कला को उन्नीत हुई। भीम के पुत्र वर्ण में ई० सन् १०६४ से ९०६४ तक लगभग ३० वर्ष राज्य वा । इसने राज्य पर परमारों ने फिर विजय गातत वरली थी। कर्ण अपने विया। इसने राज्य पर परमारों ने फिर विजय गातत वरली थी। कर्ण अपने विया। इसने समान ही महामराक्ष्मी थे। वर्ण ने अनेव निर्माण वार्ष विये। उसने वर्णावती नाम या नगर बसाया जहा आज अहमदावाद रियत है। वर्ण ने अनेव

 <sup>-</sup>वंदिव सस्कृति था विकास —ले० तकंतीय लदमणजास्त्री जोधी महावीर निर्वाण ५२७ ई पू विकासकान से ४७० वर्ष पूर्व ।

मन्दिर बनवाये एव तालाव खुदवाये। इस प्रवार अणहिल्लपुरपाटन वो सोलवियो ने धीरे-धीरे विविध्त निया और यह नगरी श्रीमाल, वलधी तथा गिरिनगर वी नगरश्री की उत्तराधिवारिणी हुई। इस उत्तराधिवार में वाल्य-कुब्ब, उज्जयिनी एव पाटिलपुत के भी सस्वार थे। इस अम्मुदय वी परावाच्छा जयसिंह सिद्धराज और मुमारपाल वे समय में दिलाई दी और पीन शताब्दी से अधिव नाल तब स्विर रही। आचार्य हैमचन्द्र इस युग में हुए थे। उन्हें इस सस्वार-समृद्धि ना लाभ प्राप्त हुआ था। वे इस युग वी महान हुने थे, विन्दु आगे पाल गर वे युग-निर्माता वन गये।

१२ यी शताय्यी मे पाटलिपुन, कान्यनुम्न, बतभी, जज्जयिनी, नाशी प्रमृति समृद्ध पाली नगरी की जदात स्वर्णिम परम्परा मे गुजरात के अप्यहिलपुर ने भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया । आवार्य हेमचन्द्र को पावर गुजरात अज्ञान, धार्मिन स्डियो एव अन्धविश्वाची से मुक्त हो, धोभा का समुद्र, गुजो का आकर, बोर्ति का कैलास एव धर्म का महान वेन्द्र वन गया। शासको की कलाप्रियता ने नयनाभिराम स्थापत्यो वा निर्माण कराया। इस प्रकार अनुबुल परिस्थित 'मे 'कविकाल-सर्वेज आवार्य हेमचन्द्र सर्वेजनहिताय एव सर्वेपरेशाय प्रश्वी पर अवतरित हुए।

भीमदेव प्रयम ने समय मे शैवाचार्य ज्ञानिमञ्जु और सुविहित जैन साधुआ को पाटन से स्थान दिलाने वाले पुरोहित सोमेध्वर के दृष्टान्त प्रमावक चरित से विणित है १ । भीमदेव प्रयम और क्योदेव के काल से अणिहिलपुरपाटन देश-विदेश के विख्यात विद्वानों के समायम और निवास का स्थान वन गया था, ऐसा प्रभावक चरित के उल्लेखों से मालूम होता है। भीमदेव का सन्ति विपहिक 'वित्र डामर', जिसका हेमवन्द्र धामोदर के नाम से उल्लेख करते हैं, अपभो बुद्धिमता के कारण प्रसिक्ष हुआ होगा, ऐसा जान पडता है । कर्ण के दरवार मे काश्मोरी किय विवहण, जिन्होंने 'कर्णसुन्दरी नामक नाटक लिखा था ( १०६०-६० ), श्वाचार्य ज्ञानदेश, पुरोहित सोमेश्वर, पुराचार्य मध्यदेश के साह्मण पण्डित श्रीधर और श्रीपति, जो आगे जाकर जिनेस्वर और बुद्धिसाय के नाम में जैन साधुरूप मे प्रसिद्ध हुए, जयराशि षष्ट के तत्वोपस्थित की युनितयों के बल से पाटन की सभा मे वाद करने बाला क्रुयुक्च्छ(भड़ोच)का कीलकांव धर्म,

१ - प्रभावक् चरित (निर्णय सागर), पृष्ठ २०६ से ३४६।

क्षरं-गास्त्र के प्रौढ बघ्यापक जैनाचार्य शान्तिसूरि, जिनकी पाठशाला में बौद तक में से उत्पन्न और समझने में विटन प्रमेयों की शिक्षा दी जाती थी थीर इस तकंशाला ने समयं छात्र मृनिचन्द्रसुरि इत्यादि पण्डित प्रख्यात थे। नवाङ्की टीनानार अभयदेवसूरि तथा बिल्हण ने नर्णदेव के राज्य मे पाटन को संगोभित निया था। इस प्रकार सभी दिष्टियों से सम्पन्न समय में, अनुकूल युग में आचार्य हेमचन्द्र अवतरित हए।

सस्त्रत नवियो ना जीवन चरित्र लिखना एक कठिन समस्या है । इन कवियों ने अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। जिन्होंने लिखा भी है, वह अत्यत्म है । सीभाग्य की बात है कि आचार्य हेमचन्द्र के विषय में यत्र-रात्र पर्याप्त तथ्य उपलब्ध होते हैं। आचार्य के जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में उनके स्यरचित प्रत्यों में कुछ सकेत उपलब्ध होते हैं। अपने युग के एक महापूर्य तथा प्रसिद्ध-धर्म प्रचारक होने के नाते समकालीन तथा परवर्ती लेखको ने भी उनकी जीवनी पर पर्याप्त प्रकाश हाला है। धार्मिक ग्रन्थों में भी उनके विषय मे यत-रात्र उल्लेख मिलता है। गुजरात के तत्कालीन प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह एवं बुमारपाल के धर्मोंपदेशक होने के बारण भी ऐतिहासिक सेखकों ने भावार्य हेमचन्द्र के जीवन चरित्र पर अपना अभिमत प्रकट विया है।श्री जिनविजय जी ने मतानुसार भारत के विसी प्राचीन ऐतिहासिक पुरुष के विषय में जितनी श्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री उपसब्ध होती है उसकी तुसना मे हेमधन्द्र विषयन सामग्री विपुलतर नहीं जा सनती है। फिर भी आवार्य श्री मा जीवन चित्रित गरने ने लिये वह सर्वया अपूर्ण है । 'कुमारपाल प्रतिबोध' (वि॰ स॰ १२४१) ने रचियता थी सोनप्रममूरि तथा 'मोहराज पराजय' ने रचितता यमपाल, आचार्य हेमबन्द्र के लघुक्यस्क समकालीन थे। अतः 'मोहराज पराजय' एव 'मुमारपाल प्रतिबोध' को बानायें की जीवन-क्या के लिये मुख्य आधार प्रन्य तथा दसरे प्रन्यो को परक सालना चाहिये।

### (१) अन्तरराक्ष्य के आधार पर जीवनी के सहकेत

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने स्वरचित ग्रन्यों में वही-यही वृद्ध अपने विषय में सद्देत दिया है। अन्त : साध्य के अन्तर्गत मृह्यतया निम्नतिसित यन्य आते हैं --

(सस्त्रत तथा प्राप्त)

१. इयाश्रयमहावास्य १ -प्रशासना-प्रमाणमीयांना --जैन-सिन्धी प्रत्यमाला ।

- २. सिद्धहेम णब्दानुशासन-प्रशस्ति
- विषय्तिमाना परुष चरित वे अन्तर्गत -महावीरचरितम

यद्यपि केवल अन्त साक्ष्य के आधार पर उनका मूसम्बद्ध जीवन तो लिपिबद्ध नहीं हो सकता, किन्तु जीवन की घटनाओं पर तथा उनके विचारों पर अवश्य प्रकाश पडनाहै।

## (२) बहि साक्ष्य की प्रामाणिकता और उसके आधार पर जीवनी के सङ्केत •

बहिं साक्ष्य के अन्तर्गत आचार्य हेमचन्द्र के चरित्र विषयक निम्नान्द्रित ग्रन्य आधार माने जाते हैं-

| 2   | शतार्थकाव्य<br>कुमार-पाल प्रीविध<br>मोहराज पराजय<br>पुरातन प्रबन्धसम्रह<br>प्रभावक् चरित | ] श्री सोमप्रभम्रि<br>] लघुवयस्क समकालीन<br>मन्त्री यशपाल<br>अज्ञात<br>श्री प्रभाचन्द्रमूरि | वि. स १२४१<br>वि. स. १२२६ से १२३४<br><br>वि. स. १३३४ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ę   | प्रवन्धविन्तामणि                                                                         | श्री मेरतुङ्गाचार्य                                                                         | विस्तिः १३६१                                         |
| ণ্ড | प्रबन्धकोश                                                                               | थी राजशेवरसूरि                                                                              | वि. स. १४०५                                          |
| 5   | कुमारपाल प्रवन्ध                                                                         | श्री उपाध्याय जिनमण्डन                                                                      | वि. स. १३६२                                          |

६ कुमारपाल प्रवोध प्रवन्ध | श्री जयसिंहसूरि वि. स. १४२२ नुमारपाल चरितम

११ विविधतीर्थकल्य भी जिनव्रभसूरि विस १३८६ १२ रममाला श्री अलेक्जण्डर ई. स. १८७६ किन्लॉक फार्ट्स

१३ लाईफ ऑफ हेमचन्द्र श्रीडॉ वृल्हर ई. स. १८८€

आधुनिक काल में उपलब्ध सामग्री के आधार पर सर्वप्रयम जर्मन विद्वान डॉ. बूल्हर ने ई स १८८६ में वियना में आचार्य हेमचन्द्र ना जीवन वरित्र लिखा। उनकी यह पुस्तक मूलत जर्मन भाषा मे प्रकाशित हुई। ेतत्पश्चात् प्रो. डॉ मणिलाल पटेल ने ई०स० १९३६ मे इसना अड्रप्रेजी अनुवाद विया जिसे सिन्धी-जैन ज्ञानपीठ, विकासरती, ज्ञान्ति-निवेसन ने प्रवासित रिया । आचार्य हेमचन्द्र के जीवन-चरित्र वा अध्ययन वरने के लिये यह पुस्तक अत्यन्न महत्वपूर्ण एव उनादेय है। इसमें डॉ बुल्हर ने (१) प्रभावक् चरित (२) प्रवश्य चिन्तामणि (३) प्रवन्यकोण (४) कुमारपाल प्रवन्ध तथा द्वयायय बाच्य, सिद्ध हेमप्रवस्ति और महायीर चरित वा उपयोग किया है।

प्रामाणिकता के विषय में उत्पर निटिय्ट चारो सत्य विश्वमतीय माने जाते हैं। गुजरात वे प्राचीन इतिहास की विशिष्ट श्रति और स्मृति के आधार भत जितने भी प्रवन्धात्मव और चरित्रात्मव ग्रन्य, निजन्ध आदि संस्कृत या प्राचीन देशी भाषा में उपलब्ध होते हैं उन सबसे प्रबन्ध विन्तामणि का स्थान विशिष्ट और अधिक महत्व का है<sup>9</sup>। श्री राजशेखरसूरि ने अपने 'प्रबन्धक्येष' में, जिनप्रभस्ति ने 'विविधतीर्थनत्प' में, जिनमण्डनोपाध्याय ने 'कमार-पालप्रवन्ध' में, जपसिंहसूरि ने 'कुमारपाल प्रवोध प्रवन्ध' में, तथा इनके बाद वई ग्रत्थकारों ने अपने ग्रन्थों में प्रवन्धविन्तामणि वा उपयाग विया है। श्री अलेक-जेण्डर किन्लॉक फार्बेस ने इसका उपयोग 'रसमाला' मे किया है। बम्बई सरकार ने बम्बई गज़िटियर में भी इसका उपयोग किया है । श्री सी, एवं टॉनी ने ई० स० १६०१ में सर्वप्रयम इसका अडग्रेजी में अनुवाद किया जो कलकता एशियाटिक सोसायटी ने प्रकाशित किया । यह ग्रन्थ प्रधानतथा ऐतिहासिक प्रबन्धों का सङ्ग्रह रूप है। इसमें सिद्धराज जर्यासह एवं कुमारपाल के समय का वर्णन आधारभत और ऐतिहासिक है । इनकी सत्यता शिला लेखो एव ता सपदो आदि से सिद्ध होती है। प्रबन्धिचन्तामणि मे सिद्धराजादि एव वूमारपालादि प्रबन्धों में आवार्य हेमचन्द्र के जीवन से सम्बन्धित पर्याप्त जानकारी किलती है।

श्री प्रभावनद्रपूरि विरचित प्रभावक् वरित भी बर्ट महत्व का ऐतिहासिक सन्य है। इन्होंन आवार्य हेमचन्द्र के 'विराध्विताका-पुरुष्वरित' से ग्रेरणा प्रभाव कर हेमचन्द्र के परिचाञ्चर्यक्' ने आगे आवार्यों ना वर्गन ग्रास्त्रक कर हेमचन्द्रपूरि तक आवार्यों ने चरित्र वा वर्गन विया है। इसमें तत्कालीन राजाओं ने तथा आवार्यों के सम्बन्ध में प्रसागुनुगार ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करनेवाता इस गेरिट वा इसरा ग्रन्थ नहीं है।

श्री राजशेखरसूरि कृत प्रबन्धनीश बहुत कुछ प्रबन्धविन्तामणि के

 <sup>-</sup>प्रबन्धिपन्तामणि -अनु हजारीप्रसाद द्विवेदी सिन्धी जैन प्रन्यमाला,
 १६४० प्रस्तावना

समान ही है। हेमचन्द्रसूरी के सम्बन्ध में एक जगह प्रत्यकार स्वयं कहते है कि हन बाजायें के जीवन के सम्बन्ध में जो-जो वार्त प्रवस्यित्तामणि प्रत्य में लिखी गई हैं, उनका वर्णन करना चिंवत-पर्वण मात्र होगा?। हम यहाँ पर कुछ नवीन विवरण ही प्रस्तुत करना महते हैं। फिर भी प्रवस्यविन्तामणी की अपेक्षा अनेक विधिष्ट और विश्वसनीय वारों का इसमें सङ्कलन है। इसमें 'हेमसूरि प्रवस्य' आपार्य हैमचन्द्र के जीवन से सम्बन्धत है।

'पुरातन प्रबन्ध सहप्रह' ऐतिहासिक प्रबन्धो एक का संह्यह है जो 'प्रबन्ध चिन्तामणि' से सम्बद्ध है। इसमे हेमचन्द्र के जीवन का विशद रप से वर्णन किया गया है। उनके विषय में विवदन्तियों का भी यहीं संद्रप्रह किया गयाहै। 'पुरातन प्रवन्ध-संद्रप्रह' के हेमचन्द्रभूरि के प्रबन्धों मे ४८, ४६, ६०, ६९ तथा ६३ संख्या के प्रकरणों और 'प्रवन्धकों सहप्रह' के ६३, ६४, ६५ तथा ६६ प्रकरणों में समानता है। अत: 'पुरातनप्रबन्ध संद्रपह' हेमचन्द्र का जीवन लिपि-बद्ध करने में अत्यन्त सहायक है। सम्मवत हों. यूल्हर अपने प्रन्य मे इसका उपयोग नहीं कर पाये।

आचार्य जितमण्डनोपाष्ट्याय के 'कुमारपाल प्रबन्ध' मे विशेष रुप सं कुमारपाल द्वारा मान्य हिंसाऽहिंसा का वर्णन है। इसमे हेमचन्द्र-निषयक कोई गयीन जानकारी नहीं है। प्रबन्धकों को वर्णित जानकारी ही इन्होंने भी दी है। इसके साथ ही जयसिंहसूरि तथा चारित्र सुन्दरम्थि का 'कुमारपाल चरित' भी देखने योग्य है। चन्द्रसूरि का 'मुनिसुन्नतस्वामचरित' भी इस दृष्टि से उपादेय है।

हतने विश्वसनीय ग्रन्य होते हुए भी श्री सोमप्रभाषाये विराज्ति 'कुमारमाल प्रतिबोध' तथा यश्रामाल के 'सोहराजपराज्य' के विना आवार्य हैमपद्भ का जीवन प्रामाणिकता से नहीं लिया जा सकता। समयालीत होने सं दन योगों का महत्त्व नहीं अधिक है। श्री सोमप्रभाषीत तथा यश्रामाल दोनों ही हेमचन्द्र के जधुवयाक समकालीन वें। 'सोहराजपराज्य' जाटक में हेमचन्द्र के जधुवयाक सामकालीन वें। 'सोहराजपराज्य' जाटक में हेमचन्द्र के चित्र पर प्रकाश टाला गया है, यदापि चरियाद्भा करना उसवा छोय नहीं है। विशेष रुप से हेमचन्द्र के उपदेश प्रभाव से तस्कालीन राजा कुमारपाल ने किस

 <sup>-</sup>किं चिंत चर्वणेन ? नवीनास्तु केचन प्रबन्धाः प्रकाश्यन्ते
 प्रबन्धकोशः हेमचन्द्रसूरि प्रबन्ध-१०

प्रकार व्यसनों को छोडकर वैराग्य धारण किया, इसका वर्णन 'मोहराजपराजय' मे पाया जाता है। सोमन्नभसूरि के 'क्मारपाल प्रतिबोध' मे हेमचन्द्र द्वारा कुमारपाल के लिये समय-समय पर दिया हुआ उपदेश सङ्ग्रहीत है। लेखक का मत है कि यद्यपि सामग्री बहुत है फिर भी केवल जैन धर्मानुकूल सामग्री का ही उपयोग किया गया है, जैसे पाकशाला मे अनेक पदार्थ होने पर भी कोई अपनी रुचि के अनुसार ही पदार्थ ग्रहण करता है । यह ग्रन्य हेमचन्द्र की मृत्यू के ग्यारह बारह वर्ष पश्चात् ही प्रकाशित हुआ। लोकश्रुति है कि इस ग्रन्थ की रचना हेमचन्द्र के निवासगृह मे ही की गयी थी तथा उनके तीन शिष्यों ने इसका सम्पूर्ण पाठ सूना था। अत. हेमचन्द्र के जीवनचरित्र के विषय मे यह ग्रन्थ सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाना चाहिये, किन्तु सेद है कि केवल इसके क्षाधार पर अचार्यजी का जीवन-चरित्र लिपिबद्ध करना कठिन ही नहीं वरन् असम्भव है। इस ग्रन्थ में उनके धर्मोपदेश का ही विशेष वर्णन है तथा जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ छोड़ दी गई हैं और कुछ घटनाओ का काव्यमय अति-रिखित वर्णन विया गया है। अत. आचार्य हेमचन्द्र का जीवन-चरित्र लिखने के समय श्री सोमप्रमसूरि के प्रन्य को आधार मानकर दूसरे अन्य लेखको द्वारा निर्दिष्ट सामग्री का उपयोग करना भी आवश्यक प्रतीत होता है।

#### जीवन-चरित---

आवार्य हेमचन्द्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद से साठ मील दूर दिखाय-पिक्य में स्थित 'कुर्युका' नगर में दि. स. १४४५ में कातिकी पूर्णिमा की राति थे हुआ धारे। सस्कृत चन्य में इसे 'गुर्युक्त नगर' या 'गुर्युक्त कार कहा गया है। यह प्राचीन काल में मुप्तिब्द एस समृदिशाली नगर था। इनके माता-पिता मोद दशीय वैश्य ये । पिता का नाम 'वाचिय अथवा चाय' और

<sup>9-</sup>कुमारपाल प्रतिबोध —गायकवाड ओरियण्टल सीरीज बडौदा १६२० , पृष्ट ३-स्लोक ३०-३१

२-प्रभावक् चित्त-प्रभावत्वसूरि-हेमसूरि प्रवत्य, स्लोकं ११-१२ युज्युकक-पुरातत प्रवत्य सग्रह, युज्युक्कपुर-प्रवत्यकात, युन्युक्क-प्रवत्य विस्ता-मणि वन्युक-प्रभावक्चिति ।

<sup>&#</sup>x27;वधूनिमद बन्धूक देशे तत्रास्ति सत्युरम्' १-मोइबुले-पुरातन प्रबन्ध सडग्रह, मोइश्वाठीय-प्रबन्धकोश, मोइबरो---प्रबन्धिनन्तामणि

माता ना नाम 'पाहिणो देवी था' । पिता के चाच्च, चाच, चाचिग ये तीनों नाम मिलने है। इनवे वशजो वा निवास (निष्क्रमण) मोढेरा ग्राम से हुआ था। अत यह मोढ़वशीय वहलाये। आज भी इस वश के वैश्य 'श्री मोढ बणिये' वहें जाते हैं। इनकी बुलदेशी 'चामुण्डा' और बुलयक्ष 'मोनस' था। माता-पिता ने देवता-प्रीत्यर्थ उक्त दोनो देवताओं के आदान्तक्षर लेकर बालक का नाम चाङ्गदेव रसा । अत<sup>्</sup> आचार्य हेमचन्द्र ना मूलनाम चाङ्गदेव पडा<sup>२</sup> । माता-पिता के सम्प्रदाय के विषय में कूछ सन्द्रेत मात्र प्राप्त होते हैं। राजदेखरसूरि के प्रबन्धकोश के अनुसार बालक चाछुदेव की माता पाहिणी और मामा नेमिनाग दोनो ही जैन धर्मावलम्बी थे है। इसकी पुष्टि 'कुमारपाल प्रवन्ध में' जिनमण्ड-नोपाध्याय ने भी की है। पुरातन प्रवन्ध मङग्रहकार तथा मेरुतुङ्गाचार्य दोना इस दिषय में मौन है, विन्तु इनके पिता को मिध्यात्वी कहा गया है<sup>8</sup> ! प्रवन्ध-चिन्तामणि के अनुसार इनके पिता श्रव प्रतीत होते हैं, क्यों कि उदयनमन्त्री द्वारा रुपये दिये जाने पर उन्होंने 'शिव निर्मात्य' शब्द का व्यवहार किया है और उन रुपयों को शिवनिर्मात्य के समान त्याज्य वहा है । बुलदेवी का चामुण्डा होना भी यह सद्दवेत करता है कि वश-परम्परा से इनका परिवार शिव-पार्वती का उपासक या। गुजरात में ग्यारहवी शती में शैव-मत की प्रधानता रही है क्यों कि चालुक्यों के समय में गुजरात में गाव-गाव में सन्दर शिदालय सुशोभित थे। सध्या समय उन शिवालयो मे होने वाली शख ध्वनि और घण्टानाद से सारा गुजरात गुञ्जित हो जाता था।

्रपहिणी में जैन धर्मावलम्बिनी और चाचित्र वे श्रव धर्मावलस्बी होवर एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं आता है। प्राचीनवाल में दक्षिण भारत

१-बाहिणी-कुमारपाल प्रतिबोध, तथा पुरातन प्रबन्ध सहग्रह, गेहिनि पाहिनि तस्य देहिनी मन्दिरेन्दरा—प्रभावन् चरित इलोक-६४६ पृष्ठ ३३७, चङ्गी-वेर वशाविल-साहित्य सशोधक प्रैमासिक लण्ड १ अक ३ पुन २-सुमारपाल प्रतिबोध पृष्ठ ४७६, बॉम्बे गर्जीटियर पेज १६९ । प्रवन्धिचलामणि हेम्प्रभन्ति चरित्रम् पृष्ठ ६३। ३-एगदा नेमिनाच नाम्मा,...वेशा याचते । प्रवन्धकोश हेमसूरि प्रवन्ध । ४-पुरातन प्रवन्ध सदग्रह तथा प्रवन्ध चिन्तामणि, पृष्ठ ७४, ७७ तथा ६३ । ४-पुरातन प्रवन्ध सदग्रह तथा प्रवन्ध चिन्तामणि, पृष्ठ ७४, ७७ तथा ६३ । ४-प्रवन्ध चिन्तामणि हेमसूरि सदग्रम्.... चाचिग त ब्वान्त... जिवनिर्माल्य मितारपुर्यो हे हम्प्रसच्य ।

और गुजरात मे ऐसे अनेक परिवार थे जिनमें पत्नी और पित का धर्म भिन्न था। स्वय गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह की माता जैन थी और वह स्वय फँव धर्मावलम्बी था। सोमप्रभमूरि ने हेमचन्द्र के पिता के विषय मे इतना ही कहा है कि वे देव और गुएजन की अर्ची करने वाले थे? । उसी प्रकार माता के विषय मे वे केवल शील का वर्णन करते हैं। प्रवधों में उल्लेख प्राप्त होता है कि आवार्य हेमचन्द्र अपने समय ने बहुत वहे आवार्य थे अत उनकी माता को सी उच्चासन मिलता था। बहुत सम्भव है, माता ने बाद में जैन धर्म की दीक्षा ले ली हो। हेमचन्द्र के मामा निम्नाग अवस्य जैन अथवा जैन धर्मानुरागी मालुम पहते हैं ।

'कुमारपाल प्रतिबोध' में श्री सोमप्रभगूरि ने आवार्ष हेमचन्द्र के जन्म की कोई तिथि नहीं दी है। मुख्का में जन्म हुआ अथवा अन्यन इस विवय में भी उनका कथन स्पष्ट नहीं है। टनके पात हैमचरित्र विषयक सामग्री पर्याप्त भी निन्तु उस सामग्री में से उन्होंने रमानुकूल एवं जैन-सर्मानुकूल सामग्री का ही उपयोग विया है। इसलिये हमारे चरित्र नायक के विषय में बहुत सा बृतान्त गूड़ू भी रह गया है।

बालक चाङ्गदेव अब गर्म में या तब माता ने आश्वर्यअनक स्वध्य देशे थे। राजसेखर के अनुसार हेमचन्द्र के मामा निष्णनाय ने अपनी बहुत का स्वध्य गृहदेव के सस्पृत्त कह सुनाया, "अब चाङ्गदेव गर्म म या तब मेरी बहुत ने स्वध्य म एक असम वा सुन्दर वृक्ष देखा या, जो स्थानान्तर से बहुत फलवान होता हुआ विश्वलाई पडा। इस पर वेवचन्द्र गुरू ने कहा कि उसे सुन्दाण सम्मन पुत्र होता जो दीक्षा लेने योग्य हागा" । सोधम्प्रमृद्धि भी ऐसे स्वज्नो का वर्णन वरते हैं। एक बार आचार्य देवचन्द्र धर्मग्रचाराय दुश्युका आये तब हेमचन्द्र की माता पाहिणी ने वहा— मैंने स्वच्य में ऐसा देखा है कि मुझे चिन्तामणि रत्न

<sup>9-</sup>मुजरात एण्ड इट्स लिटनेचर—के॰ एम॰ मुन्धी, अध्याय-४ हेम एन्ड हिज टार्टम्स ।

२-'क्वरेव गुरूजण्डने चन्ची'-कुमारपास प्रतिबोध । १-प्रकथ क्लिमिण पृष्ठ ६१-जैन सित्सी बन्यमाना । ४-प्रवत्यचोच-हेमसूरि प्रवत्य-अस्तिवच गर्मस्ये मम मगिन्या...... महत्यात्रमती याय्यमुलसणी सीराणीयः' >

प्राप्त हो गया है जो मैंने आपनो दे दिया"। गुरूजी ने कहा वि इस स्वप्त ना यह फल है कि तेरे एव चिन्तासणि-नुत्ये पुत्र होगा, परन्तु गुरू को साँप देने से वह सुरिराल होगा, गृहस्य नहीं। इससे यह मित्र होना है कि आचार्य हैमचन्द्र अपनी मृत्यु के बारह वर्ष पश्चात ही देवी पुत्र्य बन गये जिनके विषय में अव मृत विचयत्त्वर्या सोगों में प्रचलित हो गयी थीं। स्वप्त ने सम्वन्य में अन्य प्रत्यों में भी वर्षने मित्रता है। 'प्रमावन चित्र' वे अनुसार भी पाहिणी ने गर्मावस्या में स्वप्त में देखा कि उसने विन्तामणि रत्न अपने आध्यात्मित्र परामग्रंदाता गुरु को सौंप दिवार । उसने यह स्वप्त साधु देवचन्द्राचार्य ने सम्मुल नह मृताया। साधु देवचन्द्र ने इस स्वप्त ना विश्वेषण नरते हुए कहा कि उसे एक ऐसा प्रवन्त प्राप्त प्राप्त को जन-विद्वात का सर्वेप्त प्रचार एव प्रसार वरेगा । इस प्रकार होमा जो जन-विद्वात का सर्वेप्त प्रचार एव प्रसार वरेगा । इस प्रकार हमचन्द्र ने जन्म के पूर्व ही उनकी भवितव्यता के शुभ लक्षण प्रकट होने लोगे थे। महापुरुष के जन्म के पूर्व इस प्रवार सुम सर्व्य प्रकट होने की परपरार सारतवर्ष में रही है। माता पिता की ओर से उत्युप्त सस्कार जिसे प्राप्त हैं, वह सन्तान गुगप्रवर्तक निकलती है।

### शाल्यकाल —शिक्षा दीक्षा एव आचार्यस्य ।

शिष्णु चाजूदेव बहुत होनहार था। गौतमबुद के समान शैंशवकाल से ही धमं के अतिरिक्त किसी विषय में बातक चाजूदेव का मन नही रमता था। वह अपनी माता के साथ मन्दिर आया करता था एव प्रवचना का अवण करता था। शी सोमप्रभम्मीर के अनुमार एक बार पूर्णतलगच्छ के देवचन्द्रभूरि विहार करते हुए धुखुका आये। वहीं चाजूदेव तथा उसकी माता चाहिती (पार्षणी) ने देवचन्द्र के उपदेशों की ध्यान से सुना । उपदेशों से प्रभावित होकर विषक्त कुमार चाजूदेव ने प्रार्थना की "भगवन् सुचारित हपी जलयान द्वारा इस ससार समुद्र से पार लगाईन"। तब मामा नैमिनाग ने गुर से चाजूदेव का परिचय कराया। बाजक का साधु बनने का निश्चय ही यथा था। अह देवचन्द्र न भी दीसा वे लिये चाजूदेव की माम की, जि उ वे रिता की जाता अवश्य चाउते थे।

१-कुमारपाल प्रतिबोध ,पृष्ठ ४७=

२-प्रभावक् चरित,गुष्ठ २६८, श्लाक २७ से ४५ गा०, ओ०, सी०¦ १६२० ३-जैन शासन पापोधि कौस्त्रभ —सभवी सत ।

तवस्तववृत्तीयस्य देवा अपि सुवृत्ततः ॥१६॥प्रभावक् चिन्तिःहेमसूरि प्रकन्ध ४-कुमारपाल प्रतिबोध , गा० ओ० सी० १९४०। प्रक २१–२२ ~

पिता ने सन्तान मोहवश स्वेच्छा से अनुमति नही दी । इसलिये चाजुदेव मामा को अनुमृति से चल पड़ा तथा मृति देवधन्द्र के साथ हो गया और उनके साथ स्तम्भतीय (खम्भात) गया । इस प्रकार सोमप्रभमृति के अनुसार चाज़देव को पिता की अनुमति नहीं मिली थी। माता की सम्मति के विषय मे वे मीन हैं। उनके अनुसार वालक चाज़ुदेव स्वयम् ही दीक्षा के लिये हुढ या । इस कार्य मे चा छदेव के मामा ने उसे अश्वयमेव प्रोत्साहन दिया। पाच या आठ वर्ष के बालक के लिये ऐसी हडता शवा का विषय है और इस शका का मनोविज्ञान की हिष्ट से शायद निराकरण हो सकता है। सम्भव है केवल साहित्य की छटा लाने के लिये सोमप्रमसुरि ने यह वर्णन किया हो। सम्वात में जैन सघ की अनुमति से चार्द्धव की दीक्षा दी गई और उनका नाम सोमचन्द्र रखा गया तदन्तर तपश्चर्या में लीन हेमचन्द्र ने योडे ही दिनों में अपार ज्ञान राशि सचित की । गुरुजी ने उन्हें सभी श्रमणी के नेता, गान्धार अथवा आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। सबम्ब हेमचन्द्र मे कुछ अलौकिन शक्तियाँ विद्यमान थी। सोमबन्द्र का शरीर मुवर्ण के समान तेजस्वी एव चन्द्रमा के समान सुन्दर था। इसलिये वे हेमचन्द्र कहलाये । श्री कृष्णमाचारियर के अनुमार एक बार सीमवन्द्र ने शक्ति प्रदर्शन के लिये अपने बाह को अग्नि में रख दिया। लेकिन आश्चयंजनक रूप से सोमचन्द्र का जलता हाथ सोने का बन गया । इस घटना के पश्चात सोमचन्द्र हेमचन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हो गये ।

मेरूतुङ्गपृरि ने 'प्रबन्धिपत्तामणि' म यही वृत्तान्त कुछ रूपान्तर मे मिलता है। एक समय थी देवचन्द्रावायें अणिहनपत्तन से प्रस्थान वर तीयें यात्रा के प्रसम मे पुत्युका पहुँचे और वहीं मोत्रवित्यों की वसही-जैन मिल्दर में देव-दर्गन के लिये गये। उस गमय शिणु चाङ्गदेव की आयु आठ वर्ष की थी। सेतरी-सेतरी अपने समयसक वातकों के साथ चाङ्गदेव वहीं आ गया और अपने बालवापत्य स्वभाव से देवचन्द्रावायें की गहीं पर बरी कुणतता से जा बैठा। उसके अत्योजिक मुम लक्षणों को देसकर आवार्थ कहने लगे, 'यदि यह वातक सांत्रवोत्यन्त है तो अवक्य सर्वभीमराजा बनेगा। यदि यह वैश्य अथवा विप्र

l-"To demonstrate his powers he set his arms in a blazing fire and his father found to his surprise the Hashing arm turned into gold," — History of classical sanskrit literature krishaumacharior, Page 173-174

कुलांत्यन्त है तो महामात्य बनेगा और यदि कही इसने दीक्षा ग्रहण करली तो ग्रुग-प्रधान के समान अवश्य इस ग्रुग मे कुतग्रुग नी त्यापना करने वाला होगा'। चाङ्गदेव के ग्रहण साहस, गरीर सोरठन, चेप्टा, प्रतिभा एव भव्यता ने आचार्य के मन पर गहरा प्रभाव डाला और वे सानुराग उस वालक को प्राप्त करने की अभिन्तापा से उस नगर के व्यावहारिको को साथ ने स्वय चाचिग के निवास-स्थान पर पधारे। उस समय चाचिग यात्रार्य वाहर गये हुए थे। अत उनकी अनु-परिचात से उनकी विवेकवती पत्नी ने समुचित स्वायत-सत्कार द्वारा अतिथियो को सन्तर्पट किया ।

आचार्य देवचन्द्र ने चाद्धदेव को प्राप्त करने की अभिलापा प्रकट नो । आचार्य द्वारा पुत्रयाचना की बात जानकर पुत्र गौरव से अपनी आत्मा को गौरवान्वित समझ कर प्रज्ञावती हुए विभोर हो अधुपात करने लगी। पाहिणी देवी ने आचार्य के प्रस्ताव का हृदय से स्वागत किया और वह अपने "अधिवार की सीमा का अवलोकन कर लांचारी प्रकट करती हुई योली, "प्रभी ! सन्तान पर माता पिता दोनो का अधिकार होता है, गृहपति बाहर गये हुए है, वे मिथ्यादृष्टि भी हैं, अत मैं अनेली इस पुत्र को कैसे दे सक्ती ?" पाहिणी के इस कथन को सुनकर प्रतिष्ठत् सेठ साहकारों ने उत्तर दिया। 'तुम इसे अपने अधिकार से गुरुजी को देदों। गृहपति वे आने पर उनसे भी स्वीवृति लेली जायगी" । पाहिणी ने उपस्थित जन-समुदाय वा अनुरोध स्वीवार कर लिया और अपने पुत्ररत्न को आचार्य को सौप दिया । आचार्य इस प्रभविष्णु पुत्र का प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्त हुए और उन्होंने बालक मंपूछा 'बला! तू हमारा शिष्य बनेगा'? चाह्नदेव ने उत्तर दिया 'जी हा अवश्य वर्नुगा' । इस उत्तर रो आचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनके मन में यह आशका बनी हुई थी कि भाचिंग यात्रा से वापिस लौटन पर नहीं इसे धीन न तें। अत वे उसे अपने साथ ले जावर वर्णावती पहुँचे और वहाँ उदयन मन्त्री वे पास उसे रख दिया। उदयन उस समय जैन सथ का सबसे बड़ा प्रभावशाली अ्यक्ति था। अत उसके

१-सच अप्टवर्ष देश्य ----- विवेदित्या स्वागतादिमि परितोपित । प्रवयमिनतामणिन्हममूरिप्तिष्वम् कृष्ठ ८३। ग्रुँ थुन थे भाविग भाहिणी - माना स्वागतादिना श्री सम्प्तोपित पुरातन प्रवाग सहस्रह हेमसूरि प्रकाग ।

२-वेचन पित्रारनुका-- "दीधा सनी--प्रवाधकोष हेमगूरिप्रवन्ध-१०

सरक्षण मे चाङ्गदेव को रखकर आवार्य देवचन्द्र निश्विन्त होना चाहते थे ।

चाचिग जब प्रवास से लौटा तो वह अपने पुत्र सम्बन्धी घटना को सनकर बहुत दुखी हुआ तथा तत्काल कर्णावती हो और चल दिया। पुत्र के अपहार से वह दूरी था, अत गुरु देवचन्द्राचार्य की भी पूरी भक्ति न कर सना । ज्ञानराणि आचार्य सत्नाल उसने मन की वात समझकर उसरा मोह दूर करते के लिये अमृतमयी वाणी में उपदेश देने लगे। इसी बीच आचार्य ने उदयन मन्त्री का अपने पास बुला लिया और मन्त्रिकर ने वडी चतुराई के साथ चाचिम से वार्तालाप विया और धर्म के बड़े भाई होने के नाते श्रद्धापूर्वक अपने धर् ते गया और बड़े सत्तार के साथ उसे भोजन कराया। तदनन्तर उसकी गोद में चाज़देव मो विठा कर पञ्चाज़ सहित तीन दुशाले और तीन लाख रुपये भेंदे विये । बुछ तो गुरु के उपदेश से चाचिन का चित्त द्वीभृत हो गया था और अब इस मम्मान को पाकर वह स्तेहबिह्वल होकर बोला, 'आप तो ३ लाख रुपये देते हुए उदारता के झल में कृपणता प्रकट कर रहे हैं। मेरा पुत्र अमूल्य है। परन्तु साय ही, मैं देखता हू कि आपनी भक्ति उसकी अपेक्षा नहीं अधिक अमृत्य है अत इस बालक के मूल्य में अपनी मिक्त ही रहने दीजिये। आपके द्रकृप का तो मैं शिवनिर्मात्य वे समान स्पर्श भी नही बर सकता"। चाचिय वे इस कथन का मुनकर उदयन मन्त्री बोला "आप अपने पुत्र का मुझे सीपेंग, तो उसका कुछ भी अध्युदय नहीं हा संदेगा, परन्तु यदि इमे आग पूज्यपाद गुरुवर्य के चरणार्रावन्द म समर्पित वरेंगे नावह गुराद ब्राप्त कर वातेन्द्र के समान त्रिभूवन में पुज्य होगा। अत आप गीच विचार कर उत्तर दीजिये। आप पुत्र हितेपी है भाय ही आप में धर्म सम्ब्रुति के सरक्षण की ममता भी है"। मन्त्री के इत बचता को सनकर चार्चिण ने कहा, 'आपका वचन ही प्रमाण है। मैंने अपने पुत्र रहन को गुरुजी के भेंट कर दिया"। देवचन्द्राचार्य इन वचना को मनकर बहत प्रसाप हुए और धर्म प्रचार की महत्त्ववाशा से उनका मुख्यमान विकसित हो गया । इसके पश्चात् उदयन मन्त्री के सहयाग से चाचिम ने चाहुदेव का दीक्षा

१-तं गुरुभि" "पान्यमान —प्रदन्धचिन्ताम्रणि ।

आचार्यं प्रक्ते ""बान्धवभन्दया प्रीत—पुरातन प्रवत्ध्-सङ्ग्रह । :-, र-तावदा प्रामान्तरादायतः" अस्पृत्रयो मे इच्यसञ्घय—प्रवत्धविन्तामणि । ऽ

तदमु चाङ्गदेव तदुःभद्गे निवेश्य • तती गुरुम्मोददौ-पुराउन प्रबन्ध सङ्ग्रह ।

महोत्सव सम्पन्न किया । चतुर्विध सङ्घ के समझ देयचन्द्राचार्य ने स्तम्भतीर्य के पार्थ्वनाय चेत्यालय से धूमधामपूर्वक दोक्षा सस्कार सम्पादित विया और चाङ्गदेव को दीक्षानाम सोमचन्द्र दिया । वाद से वह बातक प्रतिभागुक्त होने के कारण अवस्था ऋषि के समान समस्त वाद्यस्थम समुद्र को पुल्लू से रखकर पी गया । मुरु के दिये हुए हेमचन्द्र नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह ३६ सूरिगुणो से अवस्थान सुप्ति पर अभिषिक्त हुआ।

उपाध्याय जिनमण्डन के अनुसार एक बार अब चाङ्गदेव गुरु देवचन्द्रसूरि के आसन पर जा बैठा तब उन्होंने माता पाहिणी से कहा "सुश्राविके ! सूटे एक बार जो त्वचन की चर्चा की धी उत्तवा फल अल्लो के सामने आ गया है 3"। तदनन्तर देवचन्द्र सङ्घ के साथ चाङ्गदेव की याचना करने के लिये पाहिणी के निवास स्थान पर गये। पाहिणी ने घरवालो का विरोध सहकर भी अपना पुत्र देवचन्द्र को सौंप दिया !।

राजदोखरसूरि के प्रबन्धकांश के अनुसार आवार्य देवकाद की धर्मोपदेश सभा में नेमिनाग नामक शावक ने उठकर कहा कि 'भगवन्, यह 'भरा भान्जा आपका उपदेश सुनकर प्रबुद्ध हो दीला मीगता है। जब यह गर्भ में या तब मेरी बहुन ने स्वप्न देखा थां'। गुरुजी ने कहा 'इसके माता-पिता की अनुमति आवश्यक है।' इसके परवान् मामा नेमिनाय ने बहुन के घर गहुँच कर मानजे के खत के लिये याचना की। माता-पिता के विरोध करने पर भी चाजुदेव ने दीक्षा धारण करनी ।

प्रभावक्षरित के अनुसार जब चाङ्गदेव पीच वर्षे का हुआ तब वह अपनी माता के साथ देव मिदर म गया । वहाँ माता पूजा करने लगी तो वह बाचार्य देवचन्द्र की गदी पर आकर बैंठ गया । आचार्य ने पाहिणी को स्वप्न को याद दिलाई और उसे लादेवा दिया कि वह अपने पुत्र को शिय्य के रूप में उन्हें समर्पित करदे । पाहिणी ने अपने पति की ओर से कठिनाई उपस्थित होने

९-इत्य पाषिगे'''मुसुदेतराम — प्रवत्यविन्तामणिक — कुमारपालादि प्रवत्य । २-पतुर्विय सङ्घ '''श्रावव', श्राविवा, सामु, साम्बी । ३-प्रभाववच्चरितम् — हैसवन्द्रमूरि प्रवत्यम् स्तीव ३६ । ४-कुमारपाल प्रवत्य स्तोक.४४-४० ।

४-कुमारपास प्रवन्ध स्तोक,४५-५०। ५-प्रवन्धकोश-९० हेमसुरिप्रवन्धः।

नी बात नहीं। इस पर देवचन्द्राचार्य सीन ही गये। तब पाहिणी ने अनिक्छापूर्वक अपना पुत्र बाचार्य नी मेंट कर दिया। तत्परचात् देवचन्द्र वालक को अपने साथ स्तम्म तीर्य ने गये। यह स्तम्म तीर्य आजनल खम्बात कहलाता है। यह दीक्षा सस्पार वि० स० १९५० मे माथ भुग्ल चतुर्दशी धनिवार को हुआ।

ज्योतिए व' अनुसार कालगणना करने पर माध भूकल चतुर्दशी को शनिवार वि० स० ११४४ में पडता है, वि० स० ११४० में मही। अत प्रभावव्चरित का उक्त सवत् अशुद्ध मालुम पडता है। जिनमण्डन कृत 'बुमारपाल प्रवन्ध' में वि०स० ११४४ ही दिया है। दीक्षा देने के समय हेमचन्द्र की आयु सम्भवतः आठ वर्षं की रही होगी । जैन शास्त्रों के अनुसार दीक्षा के समय द वर्ष की आयु ही होनी चाहिये। 'प्रवन्ध चिन्तामणि','प्रवन्धकोश','पुरातन प्रबन्ध सङ्ग्रह' आदि ग्रन्थ दीक्षा क समय हेमचन्द्र की आयु आठ वर्ष की ही बताते हैं। बत दोक्षा समय स॰ ११४४ ही उपयुक्त प्रतीत होता है। वि०स॰ १९४० में हेमचन्द्र कर्णावती पहुँचे तथा साता-पिता की अनुमति प्राप्त करने में तीन वर्षं लग गये हो, यह अनुमान अपेक्षाकृत सत्य एव सन्तुलित प्रतीत होता है। इस विषय में ओ॰ पारील में श्री बूल्हर ने मत ना जो खण्डन निया है बह उचित प्रतीत होता है। श्री पारील का ऐसा अनुमान है कि धुरधुका में आ चार्य देवचन्द्र भी दृष्टि चाङ्गदेव पर विक्रम सम्बत् १९५० मे पडी होगी। 'प्रबन्ध-चिन्तामणि वे अनुसार चाजुदैव प्रयम देवचन्द्रमुरि के साथ वर्णावती आया । वहाँ उदयन मन्त्री के पुत्रों के साथ उसका पालन हुआ। अन्त में चच्च या चाचिंग के हायों ही दीक्षा महोत्सव लम्बात में सम्पन्न हुआ । उस ममय हैमचन्द्र की आयु आठ वर्ष की रही होगी। दिवा की आसा की प्रतीक्षा मे तीन वर्ष लग जाना स्वाभाविक बात है र।

दोशित होने के उपरान्त सोमक्त्र का विवाध्ययन प्रारम्भ हुना। उन्होंने तके, मराण एव साहित्य विद्या पर बहुत थोडे ही समय में अधिकार प्राप्त कर निया है। तकें, सत्राण और साहित्य उस युग की महाविद्याएँ की और

१ प्रमावन्वरित, पृथ्ठ ३४७, म्लीन ६४६

२-काम्मानुगामन प्रस्तावना-मृष्ठ २६७-६८, महावीर विद्यालय, बम्बई वे-सोमचन्द्र स्ततबचन्द्रोन्जवल प्रका बसादसौ ।

तर्कं सक्तण माहित्य विधाः पर्वन्धिनदृर्दृतम् । प्रमावग्षरितम्-हेमचन्द्रमूरि प्रकल्पम्-स्तोतः ३७

इस महतुत्रमी का पाण्डित्य राजदरबार और जनसमाज मे अग्रगण्य होने के लिये आवश्यक था। इन तीनो मे हेमचन्द्र को अनन्य पाण्डित्य था। यह उनके उस विषय के ग्रन्थों से स्पष्ट दिसाई देता है। सोमचन्द्र की शिक्षा का प्रबन्ध स्तम्भतीर्थ मे उदयन मन्त्री के घर ही हुआ था। प्रो० पारील के मत से हेमचन्द्र ने गुरु देवचन्द्र के साथ देश-देशान्तर परिभ्रमण कर शास्त्रीय एव व्यावहारिक ज्ञान की अभिवृद्धि की । 'प्रभावक्चरित' के अनुसार आचार्य देवचन्द्रसूरि ने सात वर्ष आठ मास एक स्थान से दूसरे स्थान परिश्रमण करते हुए और चार मास किसी सद्गृहस्य के यहाँ निवास करते हुए व्यतीत किये । सीमचन्द्र भी बराबर उनके साथ रहे। अत वे अल्पायु में ही शास्त्रों में तथा व्यावहारिक ज्ञान में निपूण हो गये । डॉ॰ नेमिचन्द्र शास्त्री के मतानुसार<sup>२</sup> हेमचन्द्र नागपुर (नागीर मारवाड) मे घनद नामक मेठ के यहाँ तथा देवचन्द्रसूरि और मलयगिरि के साथ गौड देश के खिल्लर प्राम गये थे तथा स्वय काश्मीर गये थे। २१ वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने समस्त शास्त्रों का मधन कर अपने ज्ञान की वृद्धि की । अत नागपूर के धनद नामक व्यापारी ने विकम स० १९६६ में सूरिपद प्रदान महोत्सव सम्पन्न किया। इस प्रकार २१ वर्ष की अवस्था मे सुरिपद को प्राप्त कर आचार्य हेमचन्द्र ने साहित्य और समाज की सेवा करना आरम्भ किया। इस नवीन आचार्य की विद्वता, तेज, प्रभाव और स्पृहणीय गुण, दर्शको की सहज ही में अपनी ओर आकृष्ट करने लगे । 'प्रभावन चरित' के अनुसार सोमचन्द्र के हेमचन्द्रसूरि बनने के पश्चात् उनकी माता ने भी जैन धर्मकी दीक्षा ग्रहण की और पुत्र के आग्रह पर वह सिहासन पर बैठायी गयी। (श्लोक ६१-६३)

जिसकी विद्या प्राप्ति इतनी असाधारण थी उसने विद्याप्यास किससे वहाँ और कैस विया! यह कुतूहल स्वामाविक है। परन्तु इस विषय मे आवण्यक भातव्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनके दीशा मुरु देवचन्द्रसूरि स्वय विद्वान् थे। स्थानाकुसून पर उनकी टीना प्रसिद्ध है।

कानामें तेमचन्द्र के मुद्द कौन में इस विवय में कुछ मतनेद हैं। कॉ॰ बुल्हर का मत है वि चन्होंने अपने गुद्द का नामोरलेख किसी भी इति से नहीं

१-काव्यानुभासन की अग्रेजी प्रस्तावना — प्रो॰ पारीख ।

२-आवार्य हेमचन्द्र ओर उनका शब्दानुशासन-एव अध्ययन, पृष्ठ १३,
— नेमिचन्द्र शास्त्री ।

विया है। यहत्रसत्य प्रतीत होता है। 'त्रिपप्ठिशनाकापुरुषचरित' के १०वें पर्व नी प्रशस्ति मे आचार्य हेमचन्द्र ने अपने गृह का स्पष्ट उत्तेख किया है? ! 'प्रभावक वरित' एव 'कूमारपालप्रवन्ध' के उल्लेखों से ऐसा प्रतीन हैं।ता है वि' हेमचन्द्र ने गुरु देवचन्द्रमूरि ही रहे होंगे। विण्टरनित्ज महोदय ने एक माला-धारी हैमचन्द्र का बल्लेख किया है जो अभयदेवसेरि के शिष्य थे<sup>2</sup>। डॉ॰ सतीशयन्द्र, आवार्य हेमचन्द्र की प्रशुम्तमूरि का गुरुवत्यु लिखते हैं? । हेमचन्द्र के गुरु श्री देवचन्द्रसुरि प्रकाण्ड विद्वान ये<sup>ड</sup> । उन्होने 'शान्तिनाय चरित' एव 'स्यानी हुवति' ऐसे दो प्रन्य लिखे। अत इसमे किसी प्रकार की आगद्धा की सम्भावना नहीं है कि हेमचन्द्र को किसी अन्य विद्वान बाचार्य ने शिक्षा प्रदान की होगी। देवचन्द्र ही उनके दीक्षागृह तथा शिक्षागृह में विद्यागृह भी में। यह सम्भव है कि उन्होंने कूछ बध्ययन अन्यत्र भी किया हो क्यांकि ऐसा प्रतीत हीता है कि बुछ काल उपरान्त हैमचन्द्र का अपने गुरु से अच्छा सम्बन्ध नहीं रहा । इस बारण उन्हाने अपनी कृतिया में गृह का उल्लेख नहीं किया है । इस सम्बन्ध मे श्री मेस्तुङ्गाचार्य ने 'प्रवन्धचिन्तामणि' मे एक उपाध्यान दिया है जिससे उनके गृहशिष्य सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश पडता है। एक बार गृह देशचद्र ने हेमचड़ को स्वर्ण बनाने की कला बताने से इन्कार कर दिया क्यांकि उसने अन्य सरल विज्ञान की सुचार रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, अतएव स्वर्ण-गदिना की शिक्षा देना उन्हाने अनुचित समझा" । हो सकता है, उक्त घटना ही गुरुणिय्य के मनमुटाव का कारण बन गई हो।

१-शिष्यस्तस्य च तीर्यंमकमवने पावित्र्यकृजङ्गमम् ।

सूरभू रितपः प्रभाववसति श्री देवचन्द्रोऽभवत् । आचार्यो हमच द्रोऽभृतत्पादाम्बूजपटपदः

तत्त्रसादार्दाधगतभानसम्य महोदयः॥त्रि०श०पु०च०प्रशस्ति -वलोक १४, १५

२-ए हिस्टी आफ इण्डियन लिटरचर-विष्टरनित्ज, वाल्युम टू. पुण्ड ४८२-४८३।

१-दी हिस्दी बाफ इंग्डियन साबिन, मुख्य ९०४, -डा० सनीयवन्द ।

४-श्रीमारुयन्द्रबुसेाभवाद्रमितिषः प्रयुम्मसूरि प्रमु, बैस्युवैस्पव सिद्धद्वेमविषये थी हेममूर विधिः । उत्पाद विद्वि प्रशरण टीनाया चन्नसेन इतापाम् ।

१-दीरानास हमरात्र इत जैन इतिहास, भाग १, तथा वीरवताविन,पृष्ठ २९६।

'प्रभावकचरित' से जात होता है कि हेमचन्द्र ने प्राह्मीदेवी की, जो विशा की अधिष्ठाणी मानी गई है—साधना के निमित्त काश्मीर की याना आरम्भ की । वे इस साधना के हारा अपने समस्त प्रतिव्वविद्यों को पराजित करना चाहते थे। मार्ग में जब तामित्त (सम्वात) होते हुए रैकन्तिगिरि पहुँचे तो निमित्ता क्साम की इस पुष्प पुर्मि में इन्होंने योग विद्या की साधना आरम्भ की । वेमितीय में नासाग्रदृष्टियुक्त समाराधना से देवी शारदा प्रसान हो गरी। वेम साधना के अवसर पर ही साक्षात सरकती उनके सम्भुख प्रकट होकर कहने लगी "वरत, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। समस्त बादियों को पराजित करने की समता तुम्हे प्राप्त होगी"। इस वाणी को गुनकर हैमचन्द्र बहुत प्रसान हुए और उन्होंने अपनी अती की याना विलक्ष्य स्थानित वरती। वे वाणिस लोट आये। बाह्मी देवी ने उन्हे काश्मीर आने के निये अनुमति नही प्रदान की। हैमचन्द्र इस प्रकार देवी को हुपा से सिद्ध सारस्वत वर्ष ये।

काश्मीरविश्वानी ब्राह्मीदेवी की साधना का अर्थ यह है कि हैमचन्द्र शानवृद्धि करने के लिये काश्मीर जाना चाहते थे । उस समय काश्मीर पण्डितो के लिये प्रसिद्ध या वयोंकि श्री अभिनय गुर्त, मम्मट, आदि उद्गट विद्वान् उस समय काश्मीर में थे । चाश्मीरवासिनों देवी की घटना से यदापि हैमचन्द्र के काश्मीर जान की घटना का मेल नहीं बैठता, फिर भी सम्भव है कि उन्होंने काश्मीर के पण्डितों से अध्ययन किया हो । यद्यपि हेमचन्द्र के गुरू हैवचन्द्र अस्यन्त विद्वान् ये तथापि उन्होंने ही सारे विषय हेमचन्द्र को पढाये होंने यह स्यवहायं प्रतीत नहीं होता । स्तम्भतीय में उन्हें पढ़ने के लिये पर्याच्य सुविधाएँ पिती होंगी, यह सम्भव है। किन्तु अणहिलपुर के समान विद्या केन्द्र के रूप में स्तम्भ सीर्थ को प्रसिद्धि नहीं मिली । अत् सम्भव है, उन्होंने कुछ समय शणहिलपुर में भी अध्ययन किया हो । शह्मों देवी की घटना से हैमचन्द्र की स्वनाओं वा काश्मीर चन्यों से सम्बन्ध प्रतीत होता है। वाश्मीरी पण्डित उस समय गुजरात में अति-जाते थे, यह तिस्हण के अपमन से ही हुग इस्प उत्तर है

१-प्रबन्धचिन्तामणि हेमसूरिचरितम् ६३-पृष्ठ ७७-६८।

२-प्रभावन्षरित हेमप्रबन्ध श्लोक ३७-४६ तक पृष्ठ २१८-११

विशेष में लिये भाईक आफ हेमचन्द्र-दितीय अध्याय-टा० बूल्हर तथा प्रीरं पारित इत माध्यानुमासन की प्रस्तावना पृष्ठ CCLXVI-CCLXIX

"मुदित कुमुदबन्द्र" नाटक के अनुसार 'उत्साह' सिद्धराज जयसिंह का एक सभा पिछत था। इस मोटक के रविषता याजन-द ये तथा यह माटक वि० स० १९६१ में सेला गया था। काश्मीरी पिछती ने आठ ख्याकरणों के साथ 'उत्साह' नामक वैयाकरण को भी भेजा था तथा इन आठ व्याकरणों की सहायता से हैमचन्द्र ने अपना 'शब्दानुवासन' ग्रन्थ पूरा किया था। अतः अनुमान निया जा सकता है कि प० उत्साह हेमचन्द्र को कुछ मार्गदर्शन मिला हो। काश्मीरी पिछतों के साथ सम्पर्क की पुष्टि आन्तरिक प्रमाणों के आधार पर भी सिद्ध होती है। यह निविवाद है कि हेमचन्द्र का 'काब्यमुवासन' (सूत्र) मम्मद के 'काब्यमुकाश' पर आधारित है। यह निविवाद है कि हेमचन्द्र का 'काब्यमुवासन' (सूत्र) मम्मद के 'काब्यमुकाश' पर आधारित है। यह निविवाद है। रसशास्त्र पर चर्चा करते हुए 'नाट्यवेदविवृति' से उद्धरण देकर अभिनवणुत्पादाधार्य का अनुसरण करते के नियम मे वे सार-वार कहते हैं। 'काब्यमुवाल' की प्राचीनतम हस्त्रचितित प्रति (ताष्ट्रम पर) वि० स० १२१४ की अणहिल्यट्टन मे निव्ही गई अर्थां कुमाराल के राज्य तक विद्या के सम्बन्ध में काश्मीर और गुजरात का धनिष्ठ

थाही देवी के बरदान से हेमचन्द्र के सिद्ध सारस्वत बनने की घटना भी असम्भव भतीत नहीं होनी । इकता समर्थन उनके 'अलक्द्रारचुटागणि' से भी हाता हैं। भारत में कई मनीपी विद्वानों ने मन्त्रों की सामाना द्वारा जान प्राप्त लिया है। हम नैपथकार श्री हमें तथा महाकवि कालिया से साम्य में भी ऐसी बातें सुनने हैं। आचार्य सोमप्रकार श्री हमं तथा महाकवि कालिया से सामें परिकारायें विहार करते रहे, किन्तु बाद म गुरुदेव के निषेध करने पर गुर्जर देश के पाटन नगर में ही भव्य-ज्या को जायरित करते रहे। हम वर्णन से यह अनुमान किया जा सकता है कि गुर्जर एवम पाटन में स्थिर होने के पूर्व मारतवर्ष का अमण आचार्यों ने किया होगा। आचार्य हेमचन्द्र में 'शतसहस्रपद' धारण करने की मरित विद्यान देशे।

राजाध्य —हेमचन्द्र और सिद्धराज जर्मासह

आवार्य हेमचन्द्र का गुजरात क राजा सिद्धराज जयसिंह के साथ सर्वप्रथम मिलन कव और करी हुआ, इसका सत्वीयजनन विवरण अभी तक उपलब्ध नही हुआ है। तर्ज, लक्षण और साहित्य ये उस गुग की महाविवाएँ थेँ। विवार प्राप्त के हेतु एक कपने पाण्डित्य को कसीटी पर कसने के लिये आवार्य होने के पूर्व उनका अगहिल्लपुर, पाटन में आना-जाना हुआ हो, यह सम्भव प्रदीत होता है।

१. प्रबन्धविन्तामणि-सिद्धराजादि प्रबन्ध १३-७६ पुष्ठ ६०

'प्रभावन्चरित' एव 'प्रवन्धविन्तामणि' के अनुसार कुमुदवन्द्र के लोकविश्रुत कारतार्थ के समय आचार्य हेमचन्द्र समा-पण्डित के नाते उपस्थित थे। यह सारतार्थ वि० स० १९८१ में हुआ था ।

उस समय उनकी आयु ३६ वर्ष की थी तथा सूरिपद प्राप्तं हुए १४ वर्ष व्यतीत हो चुके थ । 'प्रवन्धविन्तामाण' के अङ्ग्रेजी अनुवादक प्री० टॉनी के मतानुसार हेमचन्द्र ने सर्वप्रथम अपनी बहुमुखी विद्वत्ता मे ही राजा नो प्रभावित किया होगा तथा थाद मे धार्मिक प्रभाव आया होगा। 'प्रभावक्चरित' के अनुसार हेमचन्द्र का सिद्धराज जयसिंह से प्रथम मिलन अणहिलपुर के एक सकरे मार्ग पर हुआ। यहाँ से जयसिंह के हाथी को गुजरने मे रुवावट पड़ी और इस प्रसङ्ग पर एक तरफ से हेमचन्द्र ने 'सिद्ध को मिलम होकर अपने गजराज को से जाने के तिये कहा और प्रलेप से स्तुति की 'व। परन्तु इस उल्लेख मे कितना ऐतिहासिक तथ्य है, यह कहना कठिन है। 'कुमारपालप्रवन्ध' मे उल्लेख प्राप्त होता है कि हेमचन्द्र और जयसिंह का प्रथम समागम इस प्रसन्न से पूर्वं भी हजा था।

कहा जाता है कि इत श्लोक को जुनकर जर्यायह प्रसप्त हुए और उन्होंने हैमकद्रशूरि को अपने दरबार में बुनाया। यही वृत्तात्व कुछ रूपान्तर से 'प्रबन्धकीय' में मिलता है। 'एक दिन सिद्धराज जयसिंह हाथी पर बैठ कर पाटन से राजमार्ग से विचरण कर रहे थे। उनकी दृष्टि मार्ग में शुद्धिपूर्वक यसन बरने वाले हैमकन्द्र पर पड़ी। मुनीन्द्र का शान्त मुद्रा में राजा को प्रभावित विचा और अभिवादन के पृक्षात् उन्होंने कहा,' "प्रभी! आप राजमाता को पुधारवर दर्शन देने की कुषा करें।' । तदनन्तर हेमबद ने यथा समय राजसभा

१- प्रबन्धिनन्तामणि-जयसिंहदेव हेमसूरिसमागमः

पृष्ठ वही

प्रमावन्चरित हेमचन्द्र ! श्लोब ६८-७२

२- कारय प्रसर सिद्धहस्तिराजमगद्भितम् । त्रस्यन्तु दिग्गजाः नि तै भूस्त्यमैबोद्घृतायता ।१। प्रमावक्षरित-श्लीन ६५

व- प्रबन्धचिन्तामणि, पृष्ठ ६७

"ओ सिट, तुम्हारे सिट यज निर्मयता से भ्रमण करे। दिग्यजो को कॉपने दो। उनसे क्यासाम ? क्योकि तुम पृष्यी वाभार यहन कर रहेहो।" मे प्रवेश किया और अपनी विद्वता तथा चारित-वत से राजा को प्रसन्न किया। इस प्रकार राज-सभा मे हेमचन्द्र का प्रवेश प्रारम्भ हुआ और इनके पाण्डित्य, दूरदर्शिता, तथा सर्व धर्म-स्नेह के कारण इनका प्रभाव राजसभा भ उत्तरोत्तर बढता गया।

कुमुदयद्र के शास्त्रायं के क्यसर पर समा-पण्डित के नाते हेमचढ़ की उपस्थित की घटना सत्य हो, तो नि सन्देह वि० स० ११८१ केपूर्व वे सिद्धराज जयसिंह के सम्पर्क में आये हांगे। किन्तु उस समय समा म इनका अपूर्व मेमाव परिलक्षित नहीं होता। अत इस लोक-विक्यत वाद-विवाद के निकटमूत-वात में ही इनका जयसिंह को राज सभा में प्रवेश हुआ होगा, यह सम्यव सतीत होंगा है। 'प्रवन्धविन्तामिण' तथा 'प्रभावक्चित्त' के अनुसार कुमारगत सभा आवार्य हेमचन्द्र की प्रथम मेंट सिद्धराज ज्यसिंह के दरवार में हुई थी। पाद इस पटना को सल्य माना जाय तो यह सिद्ध होता है कि हेमचन्द्र बि० स० १९८१ के कई वर्ष पूर्व ही अणहिलपुर में आ गये वे क्योंकि ज्ञल समय मुमारपाल को अपसिंह से भय नहीं था। प्रो० पातिल का मत है कि यह पटना वि० स० १९६६ के आसपाह पटी होगी'। यब सिद्धराज जयसिंह ने मालवा पर विजय प्राप्त की तब उस विजय के ट्यम्ब्य में आवार्ग हैमचन्द्र ने ज़ैन प्रतिनिध्य के नाते उनका स्वागत कियारे। यह घटना वि० स० १९६९ के स्वार स्वागत कियारे। यह घटना वि० स० १९६९ होगी।

सिद्धराज व्यसिह और आचार्ग हेमचन्द्र ना सम्बन्ध पैसा रहा होता इसका अनुमान करने के लिए श्री सीमप्रमसूरि पर्यान्न जानकारी देत हैं । "मुख्यनों के पूडानिंग आचार्य हेमचन्द्र भुवन-प्रसिद्ध सिद्धराज को सम्पूर्ण स्थानी मे पृष्टब्य हुए। मिथ्यात्व से मुख्यति हो तेमचन्द्र के प्रशाब से आकर व्यसिद्ध निनेन्द्र के धर्म मे अनुरक्तमना हुआ । होन्सचन्द्र के प्रभाव से आकर वर्षातह ने रम्य राजविहार बनवाया। धनके संस्कृत द्वायय महाकाव्य के

१- प्रो॰ पारील - काव्यानुशासन - पृष्ठ ४०, प्रस्तावना

२- प्रमावन्परित - पृष्ठ ३०० मनोक ७२.

प्रवन्धविन्तामणि, पृष्ठ ६०-७३

३- हुमारपाल प्रतिनोध, पृष्ठ २२ गा० मी० सी० बडोदा

भहालयो महायात्रा महास्थान महासर ।
 यत्कृत शिद्धराजेन क्रियने तक्षणेनचित ॥

अर्नुसार सिद्धराज ने सिद्धपुर मे महाबीर स्वामी का मन्दिर भी बनवाया, सिद्ध-पुर मे चार जिन् प्रतिमाओ से समृद्ध सिद्धविहार बनवाया ।

मालव विजय के पश्चात् जयसिंह की मृत्यु पर्यन्त हैमचन्द्र का उससे सम्बन्ध रहा अर्थात् वि० सं० १९६९ से वि० स० १९६६ तक लगभग ७ वर्ष उनका जयसिंह से अट्ट सम्बन्ध रहा । इन सात वर्षों में हेमचन्द्र की साहिस्त्वक प्रवृत्ति के अनेक फल गुजरात के माध्यम से भारत को मिले । साहिस्तक प्रवृत्ति के अर्थ के एक है—सुप्रसिद्ध "शब्दानुसासन" । मालव निजय के पश्चात् मोजन्थाकरण के साथ प्रतिस्था करने के लिए गुजरात का पृषक् व्याकरण प्रन्य मिद्धराज जयसिंह के आग्रह एवं अनुरोध पर आवार्य हेमचन्द्र ने बनाया । प्रत्येक पाद के जन्म में चालुक्य वर्धीय राजाओं की स्तुति में श्लोक लिसे । काकल कायस्य जो आठ व्याकरणों के झाता थे, इस व्याकरण के अध्यापक नियुक्त किये गये । सिद्धराज जयसिंह की प्ररूपा से ही हेमचन्द्र को व्याकरण, कोल, छन्द तथा अलङ्कारशास्त्र रचेने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने आध्यय-दाता राजा का कीर्तन करने वाले, व्याकरण सिक्तान वाले, तथा गुजन्मत के लीक-जीवन के प्रतिबन्ध को धारण करने वाले 'द्वयाश्रय' नामक महाकाव्य रचने की इच्छा हुई।

सिद्धराज जयसिंह के लिए "मिन्पात्वमीहितमित" विशेषण संस्तृत प्रत्यों में मिलता है। इस्से सिद्ध होता है कि वे अन्त तक भैन ही रहे हैं। फिर भी आनार्य हेमलन्द्र के साथ धर्म-वर्षा से उनमे जैनानुरिक जयी थी, ऐसा दिखाई देता है। अरबी भूगोलज बली इदसी ने विश्वा है कि "जयिहा हुद्ध प्रतिमा बी भूजा करता था"। यह उत्त्वेख हाँ. बुल्हूर ने किया है वे हेमलन्द्र का अमृतमय वाणी में उपदेश न मिलने पर जयसिंह के चित्त में एक शम भी सन्तोष नहीं होता था, किन्तु सिद्धपुर में महाचीर स्वामी का मन्दिर बनानी पर उन्तकी देशमाल करने के विचे ब्राह्मणों को नियुक्त करने से सिद्धपाज जयसिंह की बेवल जैनानुरिक ही प्रतिक्षत होती है।

सिदराज जर्यासङ्स्यय भी महान् विद्वान् था। 'मुद्रित-कुमुदनन्द्र' नाटक मे जर्यासङ्की विद्वत्समा का वर्णन क्षाता है। वह जैन सङ्घो वा

१- सस्तृत द्वयाश्रय महाकाव्य - सर्गे १४, श्लोक १६ १- प्रबन्धविन्तामणि, पृट्ठ ६० तथा प्रवन्ध कोश --राजरीक्षरसूरि १- सार्देश आफ हेमचन्त्र - डॉ. यून्ट्र १- े० वे

सम्मान करता था । जब किसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में शहना उत्पन्न होती थी तब जयसिंह स्वय उसे दूर करता था। जयसिंह विद्धान् था। धर्मचर्ची सुनने की उसे वही अभिकृषि थी। एक बार सतार-सामर से पार होने के इच्छुक सिद्धराज ने देवतात्व की पात्रता के विषय में सब दार्थनिको से पूछा। सभी ने अपन-अपने मत की स्नुति एव पर मत की निन्दा की। तब उन्होंने आचार्य हैमचन्द्र के सम्भुत शह्का अवट की कि "अभी! सतार सामर से पार चरने बाला की ना सा धर्म है ?" इस प्रका के उत्तर से हैमचन्द्र ने शास्य का निम्म लिखित पुराणोक्त आख्यान कहा ---

" "शेखपुर में शास्त्र नामव एक सेठ और यशोमती नाम की उसवी पत्नी रहती थी। पित ने अपनी पत्नी से अप्रसन्न होकर एक दूसरी हनी से विवाह कर लिया। अब दनवोडा के बण होकर वेचारी यखोमती मो फूटी औंचो से देखना भी तुरा समझने लगा। यशोमती को अपने पति वे इस व्यवहार से बडा कर्य हुआ और वह प्रतिकार का उपाय सीचने लगी।

एक बार कोई बलाकार गौड देश से आया। यशोमती ने उसकी पूर्ण थढ़ामिक से सेवा की और उससे एक ऐसी औपिध ली, जिसके द्वारा पुरुप पश् बन सकता था। यशोमती ने आवेशवश एक दिन भोजन में मिलाकर उक्त औपधि अपने पनि को खिला दी, जिससे वह तत्काल वैल वन गया। अब उसे अपने इस अधूरे ज्ञान पर बडादुख हुआ। वह सोचने लगी कि वह उस बैल को पुरुष किस प्रकार बनाए ? अत लज्जित और दुखित होकर जङ्गल मे एक वृक्ष के नीचे बैलरूपी पति को घास चराया करती थी और बैठी-बैठी विलाप -करती रहती। दैवयीग से एक दिन शिव और पार्वती विमान मे बैठे हुए आकाश मार्ग से उसी ओर जा रहे थे। पार्वती ने, उसका करण विलाप सुनकर शास्त्र भगवान से पूछा, 'स्वामिन इसके दुख का क्या कारण है ?' शास्त्र ने पावती की शन्ता का समाधान किया और कहा कि इस वृक्ष की छाया में ही इस प्रकार की औपधि विद्यमान है जिसके सेवन से यह पुन पुरुप वन सकता है। इस सवाद को मशोमती ने भी सुन लिया और उसने तत्काल ही उस छाया की रेखान्द्रित कर दिया और उसके समस्त मध्यवर्ती अञ्चरो को तोड-तोड कर बैल के मुख मे डाल दिया। घास के साथ साथ औपधि के चले जाने पर वह बैल पन पुरुष बन गया।"

१— मुद्रित-कुमुदचन्द्र अङ्क ५ — पृष्ठ ४५

आचार्य हेमचन्द्र ने आच्यान का उपसहार करते हुए कहा, "राजन् जिस प्रकार नाना प्रकार की धास के मिल जाने से यशोमती को औपिध की पहचान नहीं हो सकी, उसी प्रकार इस ग्रुग में कई धर्मों से सत्य-धर्म तिरोम्नत हो रहा है, परन्तु समस्त धर्मों के सेवन से उस दिव्य औपिध की प्राप्ति के समान पुरुप को कभी न कभी शुद्ध-धर्म की शादि हो हो जाती है"। जीव-दया, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवस् अपरिग्रह के सेवन से दिना किसी विरोध के समस्त धर्मों का आराधन हो जाता है। आचार्य के इस उत्तर ने समस्त सभासदों को प्रभावित किया । आचार्य हेमचन्द्र अनेकान्त को सर्व-दर्शन-सङ्ग्रह वे रूप में भी घटाते हैं"। यह सर्व-दर्शन मान्यता को पृष्टि साम्प्रदायिक चातुरी यी (जैसा कि बाल कुरहर मानते है), अचना सारप्राही वियेक-इद्धि में से परिणत थी, इसका निर्णय करने का कोई; वाष्ट्रा साधन नहीं। परन्तु अनेकान्तवाद के रहस्यक्ष हेमचन्द्र में ऐसी विवेक-बुद्ध की सम्भावना है।

आचार्य हेमचन्द्र तथा उनके आश्रयदाता सिद्धराज जयसिंह लगमम समयसस्य थे। सिद्धराज वा जन्म उनसे केवल तीन वर्ष पूर्व ही हुआ था। अक्षा दन दो महानुमावो का परस्पर सम्बन्ध पुरु-शिष्ट के सामान कभी नहीं रहा अतीत होता है। फिर भी सिद्धराज सदैव हेमचन्द्र के प्रभाव मे रहे। हेमचन्द्र ने मर्व-दर्शन में सम्मत होने का उपयेश किया तो सिद्धराज ने सर्व धर्मों का समान आराधन किया। यही कारण है कि सिद्धराज ने प्रजाजनो के साथ सदैव अत्यन्त उदार व्यवहार विया। उसके राज्य में वेदिक, सनतान धर्म में साथ जैन सम्प्रदाय की भी बहुत अभिवृद्धि हुई। जैन सम्प्रदाय की अभिवृद्धि में सम्भवन सिद्धराज की माता मयण्डलादेवी भी कारण रही होगी, क्योंकि वे सम्भवन सिद्धराज की माता मयण्डलादेवी भी कारण रही होगी, क्योंकि वे स्वय जैन-धर्म में दीक्षित थी। सिद्धसेन, दिवाकरसेन, उदयन आदि कुछ सन्त्री-गण भी जैन थे। जर्मसिंह ने वि० स०० १९४९—१९६६ तक राज्य किया। इतने सर्गावास के समय हैमचन्द्र की आयु ५४ वर्ष की भी। वे तब तक अच्छी प्रसिद्ध पा चुने थे।

हेमचन्द्र और कुमारपाल-

सिद्धराज के कोई पुत्र नहीं था, इससे उनकी मृत्यु के पश्चात्

१- सर्वदर्शनमान्यता नामक प्रबन्ध-प्रबन्धचिन्तामणि-मृष्ठ ७०

२- सिट्ट्रेस- मक्स दर्गनसमूहात्म हम् स्यादादसमाध्ययणम् अतिरमणीयम् पृष्ठ द-सि हे शब्दानुशासन तत्व प्रकाशिका महार्णवन्यास Edited by प० भगवानदास, १६२९, पाटन

राजगद्दी का झगडा खडा हुआ और अन्त म कुमारपाल वि० स० १९६६ मे मार्गगीर्थ कुष्ण चतुर्दगी को राज्याधिपिक हुआ।

सिद्धराज जयसिंह अपने जीवन नाल मे पुमारपाल को मारने की वेष्टा मे या<sup>र</sup> । अत यह अपने प्राण बचाने के लिए गूप्तवेष धारण कर भागता हुआ स्तम्भतीर्थ पहुँचा। यहाँ पर वह हेमचन्द्र और उदयन मन्त्री से मिला । दु खी होकर कुमारपाल ने हेमसूरि से कहा, "प्रभी ! क्या मेरे भाग्य मे इसी तरह कव्ट भोगना लिखा है, या और कुछ भी ?" सूरीश्वर ने विचार कर कहा, "मार्गेशीप बदी १४ में आप राज्यासनासीन होंगे । मेरा यह कथन कभी असत्य नहीं हो सकता।" उक्त वचन सुनकर कुमारपाल बोला, "प्रभो ! यदि आपका बचन सत्य सिद्ध हुआ तो आप ही पृथ्वीनाय होने, मैं तो आपके चरणवमलो का सेवक बना रह या।" इस पर स्मित हास्य करते हुए सूरीश्वर बोले, हमे राज्य से क्या काम ? यदि आप राजा होकर जैन धर्म की सेवा करेंगे तो हमे प्रसन्नता होगी<sup>२</sup>। तदनन्तर सिद्धराज के भेजे हए राजपूरुप कुमारपाल को खँडते हुए स्तम्मतीर्थ में ही आ पहुँचे । इस अवसर पर हेम-चन्द्राचार्य ने उसे अपने वसतिगृह के भूमिगृह में छिपा दिया और उसके द्वार की पुस्तकों से ढँक कर उसके प्राण बचाए । तत्परचात् सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु हो जाने पर हेमचन्द्र की भविष्यवाणी के अनुसार कुमारपाल सिंहासनासीन हभा ।

राजा बनने के समय कुमारपाल की अवस्था ५० वर्ष की थी। इसका समर्थन 'प्रवच्यविन्तामणि', 'पुरावनप्रवन्धगृह' तथा 'कुमारपालप्रवन्ध' से भी होता है। इसका लाभ यह हुवा कि उसने अपने अनुभव और पुरुषाय द्वारा राज्य की गुरुढ़ व्यवस्था की। यद्यपि यह सिद्धराज के समान दिद्वान् और विद्यान्सिक नहीं था, तो भी राज्य प्रवन्ध के परचात् वह धर्म तथा विद्या से में म करने सना था।

कुमारपाल की राज्य प्राप्ति का समाचार सुनकर हेमचन्द्रसूरि कर्णावती से पाटन आए । उदधन मन्त्री ने उनका स्वागत किया । इन्होने मन्त्री

१-- कुमारपाल को हीनकुल में समझने के कारण ही सिद्धराज उसे मारका चाहते थे -नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ६ पृष्ठ ४४३-४६०

२- प्रव धविन्तामणि -जुमारपालादि प्रवन्ध, पृष्ठ ७७-६८ कुमारपाल हेमसूरि समागम धर्णनम्, पृष्ठ ८२

से पूछा, "अब राजा मेरा स्मरण करता है या नहीं ?" इस पर मन्त्री ने सङ्-कीच का अनुभव करते हुए, स्पष्ट कहा "नहीं, अब स्मरण नहीं करता"। सम्भवतः राज्य-प्रबन्ध मे बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण तथा शत्रुओ का दमन करने में रत होने के कारण कुमारपाल को स्वस्थ चितन करने का अव-काश नही मिला होगा। अस्तु।" तब सूरीस्वर हेमचन्द्र ने मन्त्री से कहा, "शज आप राजा से कहे कि वह अपनी नयी रानी के महल मे न आए । वहाँ भाज देवी उत्पात होगा । यदि राजा आपसे पूछे कि यह बात किसने वतलायी तो बहुत आग्रह करने पर ही मेरा नाम बतलाना।" मन्त्री ने ऐसा ही किया। रात्रि को महल पर विजली गिरी और रानी की मृत्यु हो गई। इस चमल्कार से अतिविस्मित हो राजा मन्त्री से पुछने लगा कि यह बात किस महात्मा ने बतलायी थी ? राजा के निशेष आग्रह करने पर मन्त्री ने गुरुजी के आगमन का समाचार सुनाया । राजा ने प्रमुदित होकर उन्हें महल में बुलाया । सूरीय्वर पधारे । राजा ने उनका सम्मान किया और प्रार्थना की. 'उस समय आपने हमारे प्राणो की रक्षा की और यहाँ आने पर हमे दर्शन भी नहीं दिये। लीजिए अब आप अपना राज्य सम्हालिए । स्रि ने प्रत्युत्तर मे कहा, "राजन् । यदि कृतशता के कारण प्रत्युपकार करना चाहते है तो आप जैन धर्म स्वीकार कर उस धर्म का प्रसार करें।" राजा ने शर्न शर्न उक्त आदेश को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की । कुमारशाल ने अपने राज्य मे प्राणिवध, मासाहार, असत्य भाषण द्युत-त्यसन, वेश्या-गमन, पर-धन हरण, मद्य-पान आदि का निषेध कर दिया। कुमारपाल के आचार-विचार और व्यवहार देखने से अनुमान होना है कि उसने जीवन के अन्तिम दिनों में जैन धर्म स्थीतार कर लिया होगा।

जाजार्य हेमजन्द्र के महाजीर-वरिता के बतियय परीको के आधार पर कुमारपाल और हेमजन्द्र के मिलने के सम्बन्ध में हा बूलहर ने बताया है कि हेमजन्द्र कुमारपाल और हेमजन्द्र के मिलने के सम्बन्ध में हा बूलहर ने बताया है कि हेमजन्द्र कुमारपाल से तब मिले जब उनके राज्य की समृद्धि और विस्तार परम सीमा पर पहुँच गया या । डा. बूलहर की इस मान्यता की आलोचना पायानुवासनों की भूमिना में प्रो. रिवामाल पारीय ने की है। उन्होंने उत्तर पयम की विवादास्पद सिद्ध किया है। उनके मत के अनुमार महाबीर चरित का वर्णन उन दोनों की परिपक्त सम्बन्ध-अवस्था का वर्णन है, प्रारम्भित नहीं। परिपक्त सम्बन्ध-अवस्था का वर्णन है, प्रारम्भित नहीं। सिर्म धर्म का विचार करने का अवसर उस प्रीड़ यस में राज्य को स्थित हो मिला होगा।

१- महावीर-वरित स्लोन ५३ (४४-५८)

दोना के प्रथम मिलन के सम्बन्ध में एक और घटना प्रकाश से आयी है। एक बार कुगारपाल अवसिंह से पिलने गया था । मुनि हेमचन्द्र को ब्यासपीठ पर बैठ देखकर वह अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उनके मापणकहा में जाकर प्रापण मुनने लगा। उसने पूछा, मनुष्य का सबसे बडा गुण क्या है ? हेमचन्द्र के प्रत्युत्तर में कहा, "दूसरों को दिनयों में माँ—बहन की भावना रखना, सबसे बडा गुण है"। यदि यह घटना ऐतिहासिक है तो अवस्य ही वि स. १९६६ के आखपास घटी होगी बयोंकि उस समय कुमारपाल को अपने प्राणों का भय नहीं था।

"जुमारपाल प्रतिबोध" के अनुसार मन्त्री बाग्मटदेव बाह्बदेव द्वारा कुमारपाल के राजा होने के पश्चात् वह हेमचन्द्र ने साथ गाढ परिचय मे आया होगा? ।

'प्रभावक्षरित से बात होता है कि जब कुमारपाल अर्णोराज को जीतने में असफल रहा तो मन्त्री थाहड़ की सबाह से उसने अजितनाथ स्वामी की प्रतिमा का स्थापन समाराह! किया, जिसकी विधि आवार्य हैमचन्द्र ने सम्पन्त करायी थी <sup>क</sup>।

यह तो सत्य है कि राज्य-स्थापना के आरम्भ में कुमारपाल को धर्म के निवय में सोज-विचार करने का अवकाश नहीं था, क्योंकि पुराने राज्याधिका-रित्यों से उसे अनेक प्रकार से महम्पर्य करना पड़ा था। वि स' पृश्क के नतमा उसका जीवन आप्यासिक होने जाग था। इससे यह निक्क पं निक्ता है कि हैमचन्द्र का सम्पर्क कुमारपाल से पहले ही हो चुका था। राजा होने के पृश्व वर्ष वाद उसने जैन धर्म अहंगीकार किया था अथवा नहीं, इस विषय में पर्यादा मत-भेद हैं। श्री ईप्वरत्वाल जैन के अनुसार कुमारपाल न मार्गशीर्ष शुक्त द्वादशी वि स पृश्य को आवत् धर्म के पृश्व के ति सी पृष्ठ के जैन धर्म में वीका प्रहण की। जैन धर्मिक प्रन्थों में भी इस कथन् की पुष्टि की हैं वित्तु अन्य पत्यों से इमकी पुष्टि न होने के कारण, यह बात विवादास्य

१-- काव्यानुशासन-भूमिना- PPCc Lxxxiii-eeLxxxIV

२- मुमारपाल प्रबन्ध, पृष्ठ १६-रे

३-- प्रभावक्षरित, पृष्ठ २००-४०० ४-- द्वादशवत-अगुवत-४ गुणवत-३, शिक्षावत-४, (पृष्ठ ४४)

प्रतीत होती है। प्रभासपट्टन के मण्ड 'भाव वृहस्पति' ने वि. सं. १२२६ के भवकाली मिलालेख में कुमारपाल को "माहेम्बरम्पाप्रणी" कहा है। हेमचन्द्रा- लायें के सन्कत , द्वायात्रय 'काव्य के २० वें संगं में कुमारपाल की थिवमारित का उल्लेख है। यह सर्य प्रतीत होता है कि आवार्य हेमचन्द्र के उपदेश से कुमारपाल का थिवमारित का उल्लेख है। यह सर्य प्रतीत होता है कि आवार्य हेमचन्द्र के उपदेश से कुमारपाल को अवार्य होम हो या या था । आवार्य हेमचन्द्र स्वय अपने प्रत्यों में कुमारपाल को 'परमाहित' कि ते हैं । सोमप्रभक्त 'कुमारपाल प्रतिवोध' के अनुसार आवार्य हेमचन्द्र ने राजा कुमारपाल को जैन धर्मावलम्बी बनाया है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उसने अपने कुलदेव शिव की पूजा छोड दी थी। कुमारपाल की सुप्तसद्ध सोमेश्वर, याना से उसका संव रहना हो अधिक युक्तिस्वर, याना से उसका संव

आकार्य हेमचन्द्र के प्रभाव से उनके निर्देशन मे ही कुमारपाल ने गुज-रात को दुर्व्यसनो से मुक्त करने का योग्य प्रयास किया। यद्भ और मध्य का प्रतिबन्ध कर निर्देश के धनापहरण का नियम भी उसने बन्द करवाया। यज्ञ मे पणुहिसा बन्द करवायो। कुमारपाल के सामन्तो के शिलालेखों के अनुसार उसके अधीन १८ प्रान्तों में १४ वर्ष तक पणुबंध के निवेध का आदेश प्रसारित हलाएं।

. गुजरात के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल के समकाजीत होने पर भी आचार्य हेमचन्द्र का कुमारपाल के साथ गुरू-शिष्य जैसा सम्बन्ध या। इसी महापुरप के प्रमात्र में कुमारपाल के राज्य में जैत सम्प्रदाय ने सर्वाधिक उन्नति भी। उसने अनेक जैन मन्दिर बनवाये; चौदह सौ(१४००) विहार भी बनवाये एय जैन धर्म को राज्य-धर्म बनाया। उसने कुमार विहार का वर्षन है। क्षमा प्रज्ञा के विष्य रामचन्द्रसूरि ने 'कुमारपिहारशातक' में किया है। 'क्षमारपाल पराजय' माटक में इन पटनाजों का रूपम्मय उन्नेस है। 'कुमारपाल

बीलुक्यः परमाहँतो विनयवान् श्रीमलराजान्वयी ।

६- भारतीय सस्द्रति मे जैन धर्म का योगदान । -हीरालाल जैन, पृष्ठ १४

४- पूर्व धीरित्रनेश्वरे-धी हेमचन्द्री गुरु।

पुरातन प्रबन्ध सङ्ग्रह-हुमारपाल देव-तीर्य यात्रा प्रबन्धः

ईश्वरलाल जैन-हेमचन्द्राचार्य-आदर्श ग्रन्यमाला मुलतान शहर

२- त्रिपष्टिमलाका पुरुषचरितम्-पर्व १० प्रशस्तिः

ने अनेक तालाव, धर्मणालाएँ, विधाम-स्पन, विहारादि आवार्य हेमचन्द्र की प्रेरणा से ही बनवाये । इनमे दीक्षाविहार, धुन्धुका मे क्षोलिबाविहार, पिना की स्मृति मे कुमारविहार, प्राक्षितहार, पिना की स्मृति मे कुमारविहार, मूपकविहार, करमविहार हरवादि सहत्वपूर्ण हैं। श्री दारहरणतीर्थ अजितनाय भरवात का विणान एवम् गणनकुन्वी पालद, मैनडो जनीन मन्दिर, हनारो पुराने मन्दिरों का जीणाँहार कुमारपाल ने करवाया । वेदार तथा सोमनाथ का भी उद्यार उसी ने किया । उसने सात वहा यो पालप्रे ।

कुमारपाल की प्रायंना पर आचार्य हेमचन्द्र ने 'योगशास्त्र , 'वीतरा-मस्तुति' एवम् 'नियप्टिशलावापुरप्यचित्त' पुराण की रचना की । सस्कृत भे 'द्वमाश्रय काव्य के अन्तिम समं तथा प्राकृत द्वयाश्रय कुमारपाल के समय मे ही लिसे गये । 'प्रमाणसीमासा' की रचना इसी समय मे हुई ! हेमचन्द्र ने पूर्व रचित बच्ची से संशोधन, स्वोपंत्र टीकाएँ एवं 'अधिधान वितासणि' से कुमार-पाल की प्रगस्ति लिखी है । प्रमारपाल ने ७०० लेलको को बुलवाकर हेमचन्द्र के प्रन्य लेखबद्ध करवार्थ । उसन २१ बडे ज्ञान भाण्डार निमत करार्थ ।

आचार्य हेमचन्द्र वे आस्थान (विद्या-मण्डप) का मनोहर वर्णन 'प्रभावक् चिर्ता' में सिलता है। 'हमचन्द्र का आस्थान, जिसमे विद्यान प्रतिष्ठित थे, ब्रह्मोत्ता का निवास और भारती का पितृष्ठ था। यहाँ पहाचित्र वे आस्थान का मिना के मिना के प्रमान क

# शाहित्यक जीवन-- प्रभावशाली ध्यतिस्व-अवसान

आचार्य हेमच द्र का जीवन जैन धर्म के प्रचार में तथा कुमारपाल को जयदेश देते हुए साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में सर्जना करने हुए ही व्यतीत होने लगा। उन्होंने ४-४ हजार पूत्रों में 'सन्वानुगायन' को पूरा करके १ न,००० स्तोकों की वृहद्कृति तथा सामान्य पाठकों के लिए चपुजृत्ति भी लिखो। उसमें गणपात, धातुपाठ, उणादि लिङ्गानुसावन प्रकरण भी जोडे। समस्त व्याकरण

१---हेमचन्द्राचार्य-ईश्वरलाल जैन

को सुत्रानुकम से उद्यूत करते हुए 'कुमारपाल-चरित्र' भी एक विशाल द्वयाश्रय काब्य के रूप मे रचा, एक व्यक्ति की व्याकरणशास्त्र की यह उपासना अनुपमेय है। फिर जब पुराण, काब्य, दर्गन, कोश, छन्द आदि विषयो की उनकी अन्य हतियो का भी लेखा-जोखा लगाया जाता है; तब उनकी आश्चर्यजनक प्रतिभा के प्रति अपार श्रद्धा जागृत होती है।

आवार्य हेमचन्द्र के प्रभावशाली व्यक्तित्व वे सम्बन्ध मे विन्टरनिरंज महोदय ने लिखा है कि 'आवार्य हेमचन्द्र के कारण ही गुजरात घवेताम्बरियों का गढ बना तथा वहाँ १२ वी १३ वी शताब्दी में जैन—साहित्य की विपुल समृद्धि हुई । विन्टरनित्ज महोदय के अनुसार वि० स० १२१६ में मुमारपाल पूर्णतमा जैन वे तथा उनकी दीक्षा के दिन पृष्टीपात मन्त्री की प्रार्थना पर हरिभद्रसूरि ने 'मैमिचरित' को पूरा किया। इसीलिये जैन साहिय में विदेषकर धीमिक तेन में हेमचन्द्र का नाम अप्रणी है। गुजरात में तो जैन सम्प्रदाय के विस्तार का सबसे अधिक धेय इन्हें ही है।

, आचार्य हेमचन्द्र उत्कृष्ट ज्योतिषी थे। उन्होने कुमारपाल को राज्या-रोहण की तिथि बता दी भी तथा देवी दुर्घटना की सूचना देकर कुमारपाल के पाल बचार्य थे।

हेमचन्द्र अत्यन्त कुशाम बुद्धि थे। धार्मिन उदारता भी उनमे थी। प्रवत्यक्तिमाणि में इस विषय में एक मुन्दर उपाक्ष्यान दिया है। 'एक बार राजा कुमारपाल के सामने किसी मत्सरी ने कहा, ''जैन प्रत्यक्ष देव सूर्य को नहीं मानते।'' इस पर हेमचन्द्र ने उत्तर दिया ''बाह ! कैसे नहीं मानते?''

अधाम धाम धामैव वयमेव हृदिस्थितम् । यस्यास्तव्यसर्ने प्राप्ते त्यजामो भोजनीदके ॥

अर्थात् हम जैन लोग ही प्रकाश के धाम श्री सूर्यनारायण को अपने हृदय मे

१--- प्रभावन् चरित पृथ्ठ ३१४ श्लोक २६२-२६४

२—मोहराजपराजय अङ्क ृ६ तथा शब्यानुंशासन प्रस्तावेना पृष्ठ २८६ तथा २६१

History of Indian Literature by Winternitz, Vol. II Page - 482 - 83; 5 II

स्थित रखते हैं, उनके अस्तक्षी व्यक्षन को प्राप्त होते ही हम लोग अन्त-अल तक त्याग देते हैं। इस उत्तर को सुनकर उन ईप्योंनुओं का मुँह बन्द हो गया।

आचार्य हेमपन्द्र मे सर्वधर्य-सहिद्युता बहुत थी। एक बार देवपत्तन के पुजानियों ने आकर राजा से निवंदन किया "सोमनाय का मन्दिर बहुत जीर्ण-शीर्थ है"। उनकी प्रार्थनां मुनते ही राजा ने जीर्थोंद्वार का कार्रक आरम्प कर दिया। बुद्ध दिनो पश्चात् फिर वहाँ के मन्दिर के मान्यर मे पञ्चकुल का पत्र आया। तब राजा कुमारपाल ने मूब होनवन्द्र ने पूछा "इस धर्म-भवन के निर्माणार्थ क्या नरना चाहिते।" हेमचन्द्र ने कहा "आपको या तो अहावर्यक्रय का पालन करते हुए देवार्चन में सलान कहते हुए देवार्चन में सलान कहते हुए देवार्चन में सलान कहता चाहिते अथवा मन्दिर के ब्रजारियण तब मध-मान्त के राया का बत धारण करता चाहिते।" राजा ने सूरीकर के परामर्थामुक्ता उक्त वत धारण किया। 'प्रवश्यमित्रमार्थ में अन्य उपाध्यान भी हैं जिनसे उनकी धार्मिक उदारता प्रवट होती है।

जब राजा कुमारपाल ने सोमनाय की यात्रा की तो आवार्य हैमचन्द्र को भी साथ में चलने वा निमन्त्रण दिया ! उन्होंने तुरल स्वीकार वर उत्तर दिया— 'पाला भूने से निमन्त्रण का आमह क्या ? हम तपित्वया का तो तीर्थाल मुद्रम धर्म ही है" । इसके पत्रचाल राजा ने उनने भुदासन वाहनादि प्रहुण वर ले को बहा । परन्तु उन्होंने पैदल यात्रा वरने वी इच्छा प्रवट की और वहा हि हमारा विचार भी छ ही प्रयाण वरने वा है जिससे शत्रुच्ज्य, निरनारादि महा-तीर्थों वी भी यात्रा वर आपने पहुँचते-पहुँचते हम देवपत्तन पहुँच जाएँ ! राजा ने यात्रा आरम्भ वी । वे देवपत्तन वे निवट आ पहुँचे, परन्तु वहाँ आनार्यजी वे दर्शन नहीं हुए, पर जव नगर में राजा वा प्रवेशास्त्व सम्मन किया जा रहा या जम समय सूरीस्वर भी उपस्थित थे । राजा ने बहुत भिक्त से सोमनाय ने लिद्ध भी पूजा की और युव से बहा कि आपको कोई आमित न ही तो आप भी नियुवनेश्वर औ सोनेश्वर देव वा अर्चन वर्ष । आवार्य हैनगर्ज ने आह्यान स्वयुव्यन मुद्रा, मन्त्र, त्यान विमर्जनादि स्वरूप पचोषचार विधि से शिव की पूजा को स्था निवर्तनियत हमांत्री संस्तृति की? । बहा जाता है हिर उन्हाने

भव की जातुर जननारा भाद्या धावमुना गता यस्य ।
 प्रद्वाचा विष्यु वा हुर। जिनावा नमस्तस्यै । ।

आचार्य हेमचन्द्र

इस अवसर पर राजा को सायात् महादेव के दर्शन कराथे। इस पर राजा ने कहा कि महींप हेमचन्द्र सब देवताओं के अवतार और त्रिपालक हैं। इनका उपदेश मोक्षमार्ग को देने वाला है। सस्कृत डयाश्रय काव्य के सर्ग ४, क्लोंक १३६-५४९ मे शिवस्तुति टप्टव्य है।

कमारपाल ने जीवहिंसा का सर्वत्र निषेध करा दिया था। इनकी कूल-देवी कण्टेशवरी देवी के मदिर मे पशुवित होती थी। आश्विन मास का शुवल-पक्ष आया तो पुजारियों ने राजा से निवेदन किया कि यहाँ पर सप्तमी को ७०० पश और ७ भैसे, अष्टमी को ८०० पशु और ५ भैसे, तथा नवमी को ६०० पशु और ६ भीसे राज्य की और से देवी को चढाये जाते हैं। राजा इस बात को सुनकर आचार्य हेमचन्द्र के पास गया, और इस प्राचीन कुलाचार ना वर्णन विया। उन्होने कान मे ही राजाको समझा दिया। इसे सुनकर राजाने कहा. अच्छा, जो दिया जाता है वह हम भी यथाकम देंगे। सदनन्तर राजा ने देवी के मन्दिर मे पश् भेजकर उनको ताले मे बन्द करा दिया और पहरा एख दिया। प्रात काल स्वयम राजा आया और देवी के मन्दिर के ताले खुलवाये। वहाँ सब पश सानन्द से लेटे थे। राजा ने वहा देखिये, ये पशु मैंने देवी को भेंट विये थे, यदि उन्हें पदाओं की इच्छा होती तो वे इन्हें सा नेती, परन्तु देवी ने एक पशु को भी नहीं खाया। इससे स्पष्ट है कि उन्हें मास अच्छा नहीं लगता। तुम उपासको को ही यह भाता है। राजा ने सब पशुओं का छुडवा दिया। दशमी की रात को राजा को कण्टेश्वरीदेवी स्वप्त मे दिखायी दी और उन्होंने राजा को भाप दिया जिससे वह कोढ हो गया । मन्त्री उदयन ने बलि देने की सलाह भी दी. परन्त्र राजाने विसीके प्राण लेने की अपेक्षा अपने प्राणदेना अच्छा समझा। जब आचार्य हेमचन्द्र को इस सङ्कट का पता लगा तो उन्होंने जल मन्त्रित करने दे दिया जिससे राजा ना दिव्यरूप हो गया। इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र की महत्ता के सम्बन्ध में अनेक आख्यान उपलब्ध हाते हैं।

महा जाता है ति माणी से विश्वेज्वर नामन विव वाटन आदर और वहाँ हेमचन्द्र की विद्वरसमिति में सम्मिलित हुआ । उसने बत्रोक्ति से हेमचन्द्र के प्रति

१-- हेमसूरी दशित बुमारपालास्य संमेश्वर प्रत्यक्षम्-मृष्ठ ६४-६५ तथा 'प्रवन्ध-गोग'-मृष्ठ ४७-४६ ।

इड्रियत करते हुए कहा "कम्बल और लट्ट लिये हुए हैसम्बाल नुम्हारी रक्षा करे।" इतना कह वह मुप हो गया। कुमारपाल भी वहाँ विकास थे। इस बावय को निन्दानिधायक समझ उनकी त्योरी चढ़ गई। हैम कवि को तो लोगो के हुवय और मिस्तिक की परोक्षा करनी थी, उसने यह दृश्य देखकर पुरुष अधोलितित श्लोगों पढ़ा जिसका आजय है कि वह गोपाल जो पढ़दर्शन रूपी पशुओं को भीन हुणतोन के हाँक रहा है"। इस उत्तराई से उसने समस्त सम्यो को सन्तुष्ट कर दिया।

कुमारपाल ने अपने धर्मपुर आचार्य हेमचन्द्रसूरी के पास जैन धर्म की गृहाय दोशा (श्रावक धर्म-प्रत) स्वीकार करते समय सबसे पहले जब ऑहसा- अत स्वस्तार किया, उस समय को सब्द करके स्वकारका प्रवच्य का प्रणयन प्रवच्यामिण के परिशास्त्र में किया गया है। इसमें अहिंसा को एक राक्त- कामा है जो हेमचन्द्र के आध्य में पत्तकर बड़ी उचवाली बृद्धाकुमारी हो। मई है। अन्यान्य राजाओं के अधार्मिक आवश्य देखकर यह किसी के साथ विवाह करना नहीं पाइती। बुमारपात, जो हेमचन्द्र का शिष्य बना है, उसके धर्ममां से मुग्य होता है। आवार्य के आदेश से बहु उसका पाणियहण कर सेता है।

मुमारपाल हेमचन्द्र के पास विद्याध्ययन करते थे। वे विद्वत्सभा मे समस्या-पूर्ति सी करते ही थे; तीर्ययात्रा मे वे कुमारपाल के साथ यात्रा भी करते थे। एक बार यात्रा करते हुए वे सम्पूर्ण सङ्घ के साथ धुन्धुकक नगर मे साथे। वहाँ उन्होंने आचार्य के जन्मस्थान मे स्वयम् यनाये हुए १७ हाथ ऊँचे सीलियाणिहार मे महीस्तव कियाँ।

हेमचन्द्र वे प्रभाव से महान भैव महाघोश गण्ड बृहस्पति जैन आचार्यो वा बन्दन गप्ते थे। इतना होने पर भी वे अन्ध-प्रदा के पशपाती नहीं थे। उन्होंने महाबीर-स्तुति से स्पष्ट यहा है--हि बीर प्रभु वेवस सद्धा से ही आपने

१- पातु को हेमगोपाल मन्त्रल दण्डमुद्रहत्। कहुदर्शनमनुष्यम पारवत् जैन-गोबरे ।। प्रधानम्बरित-मृष्ट ३१५ क्लोक ३०४

२- प्रबन्धविन्तामणि कुमारपालादि प्रबन्ध-मृष्ठ ६४

आचार्य हेमचन्द्र

प्रति पक्षपात नहीं है और नहीं किसी के द्वेप के कारण दूसरे से अरुचि है; मन्त्रो, आगमों के जान और प्रयार्थ परीक्षा के बाद तेरी जरण ली हैं। आचार्य केवल भावनाप्रधान नहीं थे, बुद्धिप्रधान थे तथा वे कालिदास की उनित "सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजनते" के अनुसार व्यवहार करने वाले थे।

वृद्धावस्था में हेमचन्द्रसूरि को लूता रोग लग गया, परन्तु अप्टागयोगाम्यास द्वारा लीला के साथ उन्होंने उस रोग को नप्ट किया । इर वर्ष की अवस्था में अनकत्त्रपूर्वक अस्ताराधन किया उन्होंने आरम्भ की तथा कुमारपाल से कहा "वुस्तिरी आयु के भी ६ मास छेप हैं।" कुमारपाल को धर्मोपदेश देते हुए दशम् द्वार से उन्होंने प्राण-त्याग कर दिया । इस प्रकार वि० स० १२९६ में आचार्य है हमचन्द्र ने अपनी ऐहिक लीला समाप्त की । उनके धरीर को भरम को इतने लीगों ने अपने मस्तक पर लगाया कि अन्त्येष्टि-त्रिया के स्थान पर एक गडदा हो गया जो आज भी हेमखडूड के नाम से प्रसिद्ध है। श्री हेमचन्द्राचार्य का समाधि-स्यल शत्रुक्त्य पहाड पर न्यित है। रिगम्बर तथा क्वेतास्वर दोनो- ही इस स्थानों भी भक्तिकाब से यात्रा न्यते हैं। प्रमावक्त्यित्व के अनुसार राजा कुमारपाल को आचार्य का त्रियोग आहा रहा और द्व. मास पश्चात् वह भी क्वों निष्ठार गया।

इस तरह यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी कि तके, सक्षण, और साहित्य में पाण्डित्य प्राप्त करने के साधन देकर हैमचन्द्र ने गुजरात की स्वावलम्बी बनाया। हेमचन्द्र गुजरात की विद्याचार्य है। मारतवर्ष के संस्कृत-साहित्य के इतिहास में \_इन्हें महापण्डितों की प्रयम पद्धति में स्थान प्राप्त है गुजरात में उत्तवा स्थान राजा-प्रजा ने आचार सुधारक रूप महान् आचार का है। हैमचन्द्र वा व्यक्तित्व बहुमुखी था। ये एक साथ महान् सन्त, शास्त्राय विद्वान, बैयावरएं, यार्गितक, साध्यवार, योग्य वेखक और लोक चरित के अगर सुधारक में। इनके व्यक्तित्व में स्वणिय प्रवाण नी वह आया थी जिसके प्रभाव से सिद्धराज जयसिंह और नुमारपाल जैसे सम्राट आइस्ट हुए थे। ये

१- न श्रद्धपैव स्विध पक्षपातो न हे पमात्रादरूकि परेपाम् पपावदान्ता तात परीक्षयाच स्वामेव वन्दे । प्रभुकाश्रिता स्म: ॥ महाबीर स्तुति-क्लोन ५

२- हेमाचार्यं मुमारपालयो मृत्युवर्णनम्-प्रवन्धचिन्तामणि, पृष्ठ-६५

विष्ववन्युत्व के पोपव और अपने युग के प्रकाश-स्तम्भ ही नहीं, अपितु युग-युग के प्रवाश-स्तम्भ हैं । इस युग-युरव को साहित्य और समाज सर्वदा नतमस्तक हो नमस्वार करता रहेगा ।

### हेमचन्द्र और उनका पुग

आवार्य हेमचन्द्र का गुग गुजरात ने साहित्य एवम् सस्कृति ने इतिहास वा स्वर्ण-युग कहा जा सकता है। इस समृद्धि के लिए राजनीतिक, सामाजिक, सामिन, आवित्र परिस्थितिमी पूर्णतया अनुमूल थी। अनहिलवाह मे चालुक्य वण के मूल प्रतिष्ठापन थी मूलराज से लेकर कुमारपात के उत्तराधिकारिया तक जो तृप हुए उनमे चरित्र एवम् सद्युणे का उत्तरोत्तर विकास भाया जाता है। मिद्यो का जीणीद्धार करना, नवनिर्माण करना तथा धर्मप्रसार मे योगदान देता इन राजाओं का आकृविधित नार्य था। साववी सती ने थे गुजर नरेका जयभट और दण्ड मे दानवनों मे 'बीतरान' और 'प्रशान्तरान' विदेशण पाये जाते है, वे उनके जीनानुराग को ही प्रस्ट करते हैं। मूलराज ने अनहिलवाह मे 'सुनवसिता' नामक जैन मन्दिर वनवाया। देवपुरन ने क्षिय प्रशानक तथा उनने जिल्यों ने गुजर देश में जैन धर्म का सूत्र प्रशान के साहित्य शावनन्द्र तथा उनने जिल्यों ने गुजर देश में जैन धर्म का सूत्र प्रशान किया और उसे बहुत से जीन प्रमित्रों के निर्माण होरा अलहकृत किया।

भीम के राज्य में जैन धर्म का विदोष प्रसार हुआ। उसके मन्त्री प्रात्यद्ध वशी विमलवाह ने आबू पर आदिनाय का वह जैन मन्दिर बनवाया जिसमे भारतीय स्थापत्य-क्सा के उत्हृष्ट दर्गन होते हैं। इसकी सूरम विश्वनारी, बनावट की बतुराई तथा मुन्दरता जनत्-विद्यात है। इस प्रवार १२ वी खताब्दी में गुज-रात के समाजिय सार्ह्यातक, सास्त्र विश्वन की राजनीतिक इतिहास की विधा-यक को के रूप में आचार्य हैमक्द युगान्तरकारी और युगसस्थापक व्यक्तित्व की तेवर अवतीण हार थे।

आवार्य हेमचन्द्र ने पूर्व प्रतिद्ध सभी आवार्यों ने प्रेरणा प्रास्त की होगी। सस्वार समृद्धिका उन्हें जरूर साम मिला होगा। हरिमदशूरि, जिन्होंने पद्दर्भनसमुख्या की रचना श्रीमाल नगर में ही की थी, हेमचन्द्र की महत्वा-

१ -चोनुषय कुमारपाल-भारतीय शानपीठ, दुर्गाहुण्ड रोड, बाराणसी ।

२- "मारतीय शरकृति मे जैन धर्म का योगदान" का हीराताल जैन

गाथा वे प्रेरणा-योत वन होंथे। 'रत्नावरवर्तिना' वे रचिवता श्री रत्नप्रम-मूरि हेमचन्द्र वे ज्येष्ट समरातीन ही थे। इस प्रवार तत्वातीन परिस्थितियो वा लाभ हेमचन्द्र को पूरा-पूरा मिला होगा।

हेमचन्द्र शिद्धराज जर्यामह ने सभाषण्डत थे। उस समय सिंह नामक साव्यवादी, जैन बीरावार्य, 'प्रमाणनयतत्वावर्तात', और 'स्वार्वार-रत्तानर' नामच टीका के रचितता, प्रसिद्ध तार्विच वादि देवसूरि प्रस्यात विद्वान् थे। 'प्रमुखनद' नाटक में जयसिंह यो विद्वत्तमा वा वर्णन है। उससे तनं, भारत, भारामर, महांवरम मजार्वार, भारदा देव ने मुविच्यात 'उत्साह ' पण्डित, सार्य-राम सायर पण्डित तथा प्रमाणशाहत्र पारह्मत 'राम' का उत्लेख है। बढनगर की प्रमाण की रचिता प्रमाणशाहत्र पारहमत 'राम' का उत्लेख है। बढनगर की प्रमाण की रचिता प्रमाणशाहत्र पारहमत 'राम' का उत्लेख है। बढनगर की प्रमाण की रचिता प्रमाण की का प्रमाण किंद्रान् महामति भागवत एवम् देववोध परस्यर स्पर्ध करते हुए भी जयसिंह को मान्य थे। वाराणसी ने भाववृह्हस्थित ने भी पाटन में आकर प्रवध्य में के उद्धार के लिए जयसिंह को समसाया था। इसी भाववृह्हस्थित को हुमारपाल ने सोम-नाय पाटन का गण्ड (रसक) भी बनाम था। इसने अतिरिक्त मत्यधारी हेम-चन्द्र 'पणरत्नमहाद्धार' के वर्ता वर्धमानवृद्धि, 'वाम्प्टालङ्कार' के वर्ता वाम्प्र आदि विद्वान् पाटन में प्रसिद्ध थे। जिस पण्डित-पण्डल में आपार्थ हेमचन्द्र ने प्रसिद्ध की वह साधारण नही था, किन्तु जनका प्रभाव प्रारम्भ से ही असुष्ट परात्त की वह साधारण नही था, किन्तु जनका प्रभाव प्रारम्भ से ही असुष्ट परात्त की वह साधारण नही था, किन्तु जनका प्रभाव प्रारम्भ से ही असुष्ट परात्त ही वह साधारण नही था, किन्तु जनका प्रभाव प्रारम्भ से ही

श्री देवसूरि, जो वादिदेवसूरि नाम से प्रसिद्ध थे, आचार्य हैमजन्द्र के साम सिद्धराज जयसिंह की समा में ये । एक बार कुमुदाचन्द्र नामक विगन्धर विद्वान् कर्णावती भयों । साहवार्य का दिन निश्चित हुआ । मयणस्वा देवी कुमुदाचन्द्र के परापतिनी थी । उस समा में प्रमु श्री वेनसूरि में मुनीन्द्र हेमचन्द्र के साम एक ही आवत् को अलह्दुन किया था । हैमजन्द्र ने अवस्था में कम होने पर भी आवार्यत्व को दृष्टि से वरिष्ठ होने के नाते, देवसूरि की सहायता की । उस समय सम्मवत देवसूरि के समान हेमजन्द्र प्रसिद्ध नहीं थे । वाद-विवाद के अन्त में कुमुदाचन्द्र ने कहा, 'श्री वेवायां के में कीत विद्यां । श्री हैमचन्द्र ने वहा, 'सूर्य के समान देवाचार्य कुमुदाचन्द्र की न जीत पात तो श्रवेता-व्याद समार में कीन कटि में बहन पहने पात ।' 'प्रवादिनामणि' के अनुसार

इस वाद-विवाद समा में काक्ल कायस्य भी उपस्थित थे। प्रभावक् के अनुसार उत्साह पण्डित भी वहाँ विद्यमान थे।

समकालीन आचार्यों में हेमचन्द्र का स्थान सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि समवालीन आचार्यों ने विशेषकर धार्मिक एक्स् दार्शनिक पक्ष वा ही मण्डन किया था। कुछ विद्वानो ने तीर्थंड्करो के चरित्र भी लिखे। किन्तु साहित्य. दर्शन एवम धर्म के प्रत्येक पहल पर समान रूप से साधिकार प्रकाश हालने वाला एक भी लेखन नहीं हुआ। देवसूरी ने 'प्रमाणनयतत्वालोकालङ्कार' तथा 'स्माद्वादरत्नावर' नामकवृहट्टीका की रचना की, किन्तु वे टीवाएँ हेमचन्द्र वी प्रभाणमीमामा से निवृष्ट हैं। श्री दत्तसूरि के प्रशिष्य और यशोभद्रसूरि के, जिनका निर्वाण गिरनार में हुआ, शिष्य प्रद्युम्नसूरि ने 'स्थानक प्रकरण' लिखा । अनके शिष्य देवचन्द्र ने स्थानक प्रकरण पर टोका तथा 'शान्तिजन चरित' निखा । देवचन्द्र ने 'चन्द्रलेखा विजय प्रकरण' भी लिला । हरिमद्रमूरि ने स० १२१६ में ' नेनिचरित' पुरा विया । सोमप्रममूरि ने 'कुमारपाल प्रति बोध' लिसा जिसमे हेमचन्द्र की महत्तापर प्रकाश डाला गया। यशपाल ने 'मोहराज विजय' नाटक में कूमारपाल के जैनधर्म-वरण के विषय में वर्णन किया है। सोमदेव के पुत्र वागुभट ने 'नेमिनाय चरित' लिखा । आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य-सम्प्रदाय भी बहुत बढा या । सम्राट बुमारपाल, उदयन मन्त्री आम्रभटट, नाग्मट, चाहड. स्रोतक, राजवर्गीमा प्रजावर्गीम, कादि श्रावक शिष्यो के अतिरिक्त प्रवन्धमतक विव रामचन्द्रसूरि, अनेवार्य कोश के टीकाकार महेन्द्रसूरि, गुणवन्द्रगणि, बर्धगानगणि, देवचन्द्रगणि, यशश्चन्द्रगणि, महानुवैयाव रण उदयचन्द्रगणि आदि इनवे शिष्य थे।

इस प्रनार इन पुन में साहित्य-सर्जना वर्षाप्त मात्रा में हुई यद्यपि इसमें टीवाएँ तथा सार अधिव हैं। बारनु-कृत पर इस युग वर प्रभव यदा। क्ला की दृष्टि से भी यह पुन बदा सफत रहा है। बारनु कता की विभिन्न केंत्रिन मी वा विवास हैमजट-यून में ही हुआ। जेतें। ने भवन-तिमील में बहुत अधित रित दिलावी। हैमजट- वे प्रभाव से पुजरात, वादियाबाद, यच्छ, राजपूताना एवम् मालवा से जैनवर्म केंग्रा। बुगारपात मिलबीय के अनुसार पाटन में पुजरात विहार, पार्वजाप में २४ डीभेक्ट्रा के सोने, चौरी एवम् तोवे की प्रतिमाएँ हैं, समा तिमुतन विहार से ७२ सन्दिर, जिनमें नेविनाय की संत्रे की प्रतिमा है, वते हैं। बुमार विहार से ७२ सन्दर, जिनमें नेविनाय की संत्रे की प्रतिमा है, वते हैं। बुमार विहार से एवं और आदिवन की पूर्णमा की रख-गावा निकलती थी। ४० • आचार्य हेमचन्द्र

माण्डिकिक राजाओं ने भी अपने-अपने नगरों में बिहार बनवाये । गुजरात में बास्तु-चला में निष्णात सोगों की माँग दक्षिण में नी की जाती थी। उस युग में विद्या और चला को जो प्रेरणा मिली थी, उसगे हेमचन्द्र को भी विद्वान् होने के साधन सुलम हुए होंगे।

अनुश्रुति के अनुसार मालवा-विजय के पश्चात् सिद्धराज जयसिंह ने अव-तिनाय ना विरुद्ध धारण किया था । चालुक्य यश मे मालवा के साथ प्रतिस्पर्धा एवमू ईप्यों को भावना राजा भीमदेव प्रयम से चली आरही थी। अवार्थ हेमचन्द्र के समय यह राजनीतिक स्पर्धा साहित्यिक स्पर्धा में परिणत हो गयी । मालवा की विजय के पश्चात् साहित्य एवम स्तृति के किया में भी मालवा पर विजय प्राप्त कर मिद्धराज जयसिंह ने अमृतिताय विरुद्ध यथार्थ किया। साहित्यिक क्षेत्र में गुजरात को विजयमी प्रदान वरते हेतु आवार्य हैमचन्द्र ने प्रत्येक क्षेत्र में भीनिक साहित्य की रचना की ।

### हेमचन्द्र का रचनाकाल

शाचार्य हेमचन्द्र का सिद्धराज जयसिंह के साथ प्रथमपरिचय लगभग वि स० १९६६ से बाद हुआ होगा, क्यों कि सूरिपद प्राप्त होने के बाद ही उन्हें राजध्य मिला होगा । जयसिंह ने वि त स० १९६९-६२ में मालवा पर विजय प्राप्त के स्व क्षा होगा। कि स्व त सिद्धराज के आग्रहानुसार हेमचन्द्र ने अपना प्रसिद्ध मन्य का विच्य धारण निया। ति सिद्धराज के आग्रहानुसार हेमचन्द्र ने अपना प्रसिद्ध मन्य मन्यविद्यासान सिद्धहेम व्याकरण नाम से लिला। प्रवत्यविन्तामणि के अनुसार यह प्रन्य एक वर्ष में पूर्ण हुआ। 'सपादलक्षप्रमाण प्रत्य सवस्तरे रचयाचके इस व्याकरण में सवा लाख पङ्क्तियों थी। इतना बड़ा प्रत्य एक वर्ष में पूर्व हुआ होगा इसमें सन्देह है। डा० बूल्हर ने 'सिद्धहेम' को प्रश्तिक के आधार पर यह कहा है कि मालव-विजय के प्रवत्य तीर्य-यात्रा से पूर्व व्याकरण-चना सम्पन्त हुई होगी जिसके विये वे ३ वर्ष का समय मानते हैं। दो-तीन वर्ष का समय प्रहीत कर लेने पर शब्दानुशासन का रचनाकाल वि स० १९६२-६५ तक माना जा सकता है। डा० बूल्हर के मत से दोनों घोण जर्माहत की मृत्यु के पूर्व रोप रचना उनके सामने हो हुई हागो, किन्यु सम्पूर्ण द्वयायय को प्रथम वि त स० १९२० के पूर्व नहीं हो सकत होगा।

तदनन्तर उन्होंने 'काब्यानुशासन' लिखा होगा। 'काब्यानुशासन' मे कुमारपाल का कही भी नाम नही है। अंत उक्त ग्रन्थ कुमारपास से पूर्व जय- सिंह के राज्य मे ही 'सब्दानुयासन' के बार्ब लिखा गया होगा। इसका रचना-काल वि. सं. १९१४-१६ तक होना सम्मव है। 'हेम वृहद्वृत्ति' के व्याख्याकार एं. चल्यसागर सुरि के मतानुसार हेमचल्याचार्य में ध्याकरण की रचना सं० १९९३-१४ मे ची यी। डा॰ वृल्हर के मत से 'काब्यानुयासन' तथा 'एक्योक-नुशासन' कुमारमाल के प्रारम्भिक राज्यकाल में रचे गये होंगे। बुल्हर का का मत, कि 'एक्टोक्नुशासन' में राजा की स्तृति नहीं है, भ्रान्त है। 'एक्टोक्नु-शासन' मे सिद्धराज जयसिंह एवम कुमारपाल दोनों की स्तृतियाँ है। जिनमे ४ जयसिंह के लिए तथा '४९ हुतरे चालुक्य नृषों के लिए हैं, किन्तु अधिकाय मे कुमारपाल की सत्तिवाँ है। जतः 'एक्टोक्नुशासन' कुमारपाल के राज्यकाल मे ही रचा यथा होना चालिये।

राजा कुमारपाल के आग्रह से लाचार्य हेमचन्द्र ने 'योगशास्त्र', 'यीत-रागस्तुति', 'कुमारपाल चरित' (प्राकृत द्वयाथय काव्य) एवम् 'त्रिपष्ठिशलाका पुरुष चरित' की रचना की । उनकी अन्तिम रचना 'प्रमाणमीमासा' थी, यह उनकी स्वलिखित प्रस्तावना से मिद्ध होता है?। कुमारपाल का शासन-काल वि॰ सं॰ १२२६ तक था और वही हेमचन्द्र का जीवन-काल था। वे कुमार-पाल के ६ मास पूर्व ही स्वगंवासी हो चुके थे, अत हैमवन्द्र का रवना-काल निश्चित रूप से वि० सं० १९६२ से १२२८ तक माना जा सकता है। डा० वूत्हर के मत से कुमारपाल के प्रारम्भिक राज्यकाल मे कोशो के श्रेप परिशिष्ट तथा 'देशी नाममाला' की रचना हुई होगी। तीन निचन्द्र इसी काल के हैं। देशी नाममाला की विस्तृत टीका का रचना-काल डा० वृत्हर वि० स० १२१४--१५ मानते हैं। 'योगशास्त्र' तथा 'वीतरागस्तोत्र', वि० स० १२१६ के पश्चात् लिखे गये होंगे । तत्पश्चात् टीका लिखी गयी होगी । 'त्रिपष्टिशलाका-पुरुष चरित' का रचना-काल डा० बुल्हर वि० स० १२१६--१२२१ के बीच मानते हैं। 'कुमारपाल चरित', 'प्रस्तुत द्वयाश्रम काव्य' के अन्तिम पाँच सर्ग तथा 'अभिधान चिन्तामणि' की टीका भी इसी काल की समझने चाहिये; क्योंकि 'विमिधान चिन्तामणि' मे 'योगशास्त्र' एवम् 'त्रिपष्ठिशलाका पुरुष चरित' दीनो

भ -आनन्तर्यो वाय शब्दः शब्दकाष्ट्रप्यते तु वासनेम्योऽनतर प्रमाण भीमा-स्यतः इत्यपः इति स्वयमेव आचार्योक्त्यैव प्रतीयते-आहेत्मत प्रमाशकर प्रवाशन प्रमाणभीमाता-मोतीलाल वाधाजी, १९६ मवानी पेठ, पूना, तथा त्रित्र यठ पुठ चर १८-१६

४२ आचार्यं हेमचन्द्र

का उल्लेख है। निश्चित रूप से बि॰ सं० १२१६ के पश्चात् अनेकार्य कोश की टीका आचार्य की दृष्टि के पश्चात् महेन्द्रसूरि शिष्य ने लिखी होगी! हा० दुव्हर 'मनाणमीमांसा' को बि० सं० १२१६-२६ के बीच मे रसते हैं। इस तरह, आचार्य का रचना-काल सं० ११६२ से आरम्भ होता है तथा १२२६ तक समास्त होता है।

# हेमचन्द्र के संस्कृत प्रन्यों की संख्या और उनका विवयानुसार वर्गीकरण

हैमनन्द्र द्वारा रिवत पड़ितियों की संख्या ३।। करोड़ बतायी जाती है। यदि हम इसे अतिक्योिति मान में, तो उनकी १०० से अधिक रचनाएँ होगी। रचनाओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि हेमचन्द्र अपने समय के। अदितीय विद्वान थे। साहित्य के सम्पूर्ण इतिहास में किसी दूपरे ब्रन्यकार की इतनी अधिक और निविध विपयों की रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। रचनाओं की संख्या के सम्बन्ध में 'प्रभावक्चरित' का हेमसुरि प्रवन्ध इप्टब्स है जिससे २२ प्रन्यों के नाम गिनाये हैं—

स्याकरणं पंचायं प्रमाणशास्त्रं प्रमाणभीमाक्षाम् । इन्दोलकृति चूडामणीच सास्त्रे विभूव्यंथित ॥ एकार्यानकार्या देश्या निगण्डु इति च चत्वारः । विद्वितात्रच नाम कोशाः भुवि कविता नयुपुणध्यायाः ॥ त्रयुत्तरप्रिकत्रकाका—नरमृत्र गृहिद्गत विचारे । अध्यास्म योगशास्त्रं विचयेच इयाश्रयं महाकास्यम् ॥ चक्रं विचारित्रूच्यैः च चीतरामस्त्रवात्रात् । इति तदिहित प्रस्व-सस्यैव हिंग विचते ॥ नामापि न विदन्तयन्त्रेता मादुशा मंत्रबुद्धः ॥ ८३२-८३६

काव्यमाला सीरीज् के व्यत्समैत काव्यानुवासन की प्रस्तावना मे और केट कॅटलाँग (Aufrech's catalogus) दिया हुआ है । उस सूची के अनुसार अनेकार्य कोय अनेकार्य कोय अमित्रानिक्तामणिं, (नाममाझा व्याद्ध्या) अनुसार अनेकार्य कोया अनेकार्य केया व्यवस्था अन्यत्वात 'व्यत्तानिक्तामणें', उणादि सूचनुत्ति, 'काव्यानुकारामम्' 'व्यत्ते-जुणासनम्' तदवृत्तिः 'वेशीनाममाला', सर्वृत्ति, इराध्रय काव्य, सर्वृत्ति, धातुपारायण सर्वृत्ति, धातुपाला, नाममाला क्षेत्र, निषण्ठ क्षेत्र, प्रमाणमीमासा सर्वृत्तिः वतावल सूच वृद्दवृत्तिः वालभाषा व्याकरण सूचवृत्ति, योग-शास्त्र, विक्रमानुवासन सर्वृत्ति, कोष सङ्बद्ध, वेष सङ्बद्ध, वेष सङ्घर्ष सारोद्धार दनको प्रविक्त केविया मानी गयी हैं।

हा॰ होराजाल जैन के अनुसार हेमचन्द्र ने 'उत्तराध्ययन' पर टीका लिखी थी। 'सर्वदर्शन सङ्ग्रह' मे हेमचन्द्र के नाम पर दो प्रन्यों के नाम और हैं 'आवश्यक सूत्र भाष्यवृत्ति' तथा 'आप्तिनश्यक्तार'। सम्भवतः माधवा-चार्य के समय इन प्रन्यों को प्रतिद्धि रही होगी, इस्तिय 'सर्वदर्शन सङ्ग्रह' में उनका उल्लेख हैं। 'आस्तिनश्यालङ्कार' का उल्लेख की वरदाचारी ने भी किया है। आप में 'खपुकहेंनीति' नायक नवीन सक्षित्त प्रन्य का उल्लेख किया है। कही-कही 'स्याय बलावतसूत्राण' तथा 'खप्तसन्यान प्रहाकाव्यम्' के उल्लेख मिलते हैं। विपयानुसार महत्वपूर्ण रचनाएँ निन्न प्रकार हैं-

(१) पुरेशन-'निवास्त्रिवासावा पुरस्वितत'- इसमे सस्तृत काव्य शैली होत्र जैनधमें के २४ तीर्पकरो, १२ षक्रवर्तिमो, ६ नारामणो, ६ प्रतिनारायणों एवम् ६ थलदेवी, इस प्रकार ६३ प्रमुख व्यक्तियों के चरितों का वर्णन किया गया है। यह प्रत्य पुराण और काव्य-कला दोनो ही दुस्टि से उत्तम है। परिशिष्ट पर्व तो भारत के प्राचीन इतिहास की भवेषणा में बहुत उपयोगी है।

(२) काष्य-'द्वमान्त्रयं काष्य'- इस नाम के दो कारण है। प्रथम कारण तो यह है कि संस्कृत और प्राकृत दोनो ही मापाओं में लिखा गया है। क्रितीय कारण यह भी सम्भव है कि इस इति का उद्देश्य अपने समय के राजा कृमारावाल का चरित्र वर्णन करता है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य संस्कृत और प्राकृत व्याकरण के सूत-क्रमानुसार नियमों के उदाहरण प्रस्तुत करता है।

(६) स्तोध-'द्वाचिषकार्यं - रतोव-साहित्य की वृष्टि से उत्तम कृतियाँ 'वीतरागस्तुति' और 'महाबीद स्तोव' भी मुन्दर भान जाते हैं। 'वीतराग स्तोचो की सक्ता २० है।

(४) व्याकरण -'शब्दानुगासत'- सस्कृत- प्राकृत दोनी भाषाओं के लिए यह व्याकरण उपयोगी और प्रामाणिक माना जाता है। इसमे भूत्रवृत्ति, लेख सथा युद्दुदृत्ति, तथा गणपाठ, धातुपाठ, उणादि सूत्र सिलाकर ८४००० क्लोक है।

(१) खुन्द - 'खन्दोन्नुवासन' - इसमें सत्तृत, प्राइत एवम् अपन्न य-साँदित्य के छन्दी का निरूपण किया यया है। इन्होंने छन्दों से उदाहरण अपनी मीलिक रचनाओं द्वारा दिये है। इसमें रसगङ्गाधर के समान सब कुछ जीवाले का अपना है।

(६) असङ्कार -'काब्यानुशासन'- यह अपने विषय का साङ्गी-

पाडग अन्य है। अन्यकार ने रवयम् ही सूत्र, अलङ्कार-चूडामणि नाम की वृत्ति एकम् विवेच नाम की टीचा लिली है। इत्तम काच्य के प्रयोजन, हेलु अर्थालङ्कार, गुण-दौष, ध्यति इत्यादि सिद्धान्तो पर नेमचन्द्र ने गहुन एवम् विस्तृत अध्ययन प्रसात किया है।

(७) कोरा — इनके ४ प्रसिद्ध मोग्र हैं — १, 'लिमधान चिन्तामणि' २, 'लिनकापंसइप्रह' ३, 'निपण्ड' ४, देवीनाममाला' । प्रथम मे 'अमरकोश के समान सस्यत की एक पस्तु के लिए अनेच घट्टा का उल्लेख है। दूमरा वोश एक पट्ट के अनक अर्थों का निरूपक करता है। तीसरा पनस्पति शास्त्र का काश है। पौथा ऐसे शब्दों का कोश है जो उनके सस्यत अपया प्राष्ट्र व्याकरण से सिद्ध नहीं होते । प्राष्ट्रत अपका श एवम् आधुनिक माषाआ के अध्ययन के लिए यह वोश बहुत ही उपयोगी है।

(८) स्याय- 'प्रमाणमीमासा - इसम प्रमाण और प्रमेय का सविस्तार

विवेचन विद्यमान है।

(९) योगकास्त्र— इसमे जैन-दर्शन के घ्येय के साथ योग की प्रक्रिया के समन्यय का प्रयास किया गया है। इसकी भैंती पत्तज्ञसी के योगसूत्र से मिलती है। पर थिपय और वर्णनकम योगो मे मौलिकता और भिन्तता है।

| द्वादश व्रत         | अणुवत−५-      | १ अहिंसा २ सत्य ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य<br>और ५ अपरिग्रह।                                                                                                                          |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | गुणवत−३−      | १ दिग्विरति, २ भोगोपभोगमान और<br>३ अनर्घं दण्ड विरमण्।                                                                                                                            |
| 1                   | शिक्षांत्रत-४ | ९ सामयिकव्रत, २ देशावकासिक, ३<br>पोपघ और अतिथि सविभाग।                                                                                                                            |
| आचार्य के ३६ गुण— े |               |                                                                                                                                                                                   |
|                     | (१) तप १२-    | १ अनशन, २ अवमीदर्यं, ३ वृत्तिपरि-<br>सब्धान, ४ रसपरित्यान, १ विविक्तरी-<br>व्यातन, ६ कापस्तेश, ७ प्रायश्चित,<br>६ विनय, ६ यैयाकृत्य, १० स्वाध्याय,<br>११ व्युत्सर्गं और १२ ध्यान। |
|                     | (२)धर्म १०-   | १ उत्तमक्षमा, २ मादव, ३ आर्जव,<br>४ शौच, ५ सत्यू, ६ सतम, ७ तप, ८<br>स्याग, ६ आर्किचन्य और १० ब्रह्मचर्य।                                                                          |

# गञ्चाय-२

# हेमचुन्द्र के काव्य-ग्रन्थ

# ह्याश्रय काव्य तथा कुमारपालचरितम्

भाचार्य हेमचन्द्र ने अनेक विषयो पर विविध प्रकार के काव्य रचे हैं। टनके काब्य-साहित्य मे इतिहास है, पुराण है, दर्शन है एवम् मक्ति मी है। सत्य बात यह है कि आचार्य मूलत. जैनधर्म के उद्घारक एवम् प्रचारक रहे हैं। जीवन का प्रधान लक्ष्य जैनधर्म का प्रचार होने के कारण उनकी प्रत्येक साधना उसी लक्ष्य की पुर्ति की ओर अग्रसर हुई। अश्वघोष के समान हेमचन्द्र भी सोद्देश्य काव्य-रचना .. मे विश्वास रखते थे। इनका काव्य "काव्यमानन्दाय," न होकर काव्यम् धर्म-प्रचाराय' है। ऐसी रचनाओं में काव्य-तत्व के विशेषरूप से न रहने पर भी समाज के अभ्युदय के लिए योजना अवश्य होती है। काव्य के मुख्य प्रयोजन के साय आध्ययताता की पाण्डित्यपूर्ण प्रशसा एवम् धर्म-गुरु तीर्थंड्करो के प्रति मक्ति-भावगुक्त थढाञ्जलि अपित करना भी उनके काव्य का उद्देश्य प्रतीत होता है। इस दृष्टि से आचार्य हेमचन्द्र के काव्य तीन श्रेणियों मे विभाजित किये जा सकते हैं-- (१) ऐतिहासिक काव्य (२) पुराण (३) भक्ति एवम् दर्शन काव्य । चनका द्वयात्रय महाकाव्य निश्चितरूप से ऐतिहासिक काव्य है। 'त्रिपष्ठिश भाका पुरुष चरित' एक पुराण काव्य है, जिसमे जैनधमें एवम् संस्कृति का विश्वद् यर्णन है। 'द्राप्त्रिणिका' के अन्तर्गत दो छोटे-छोटे काव्य हैं जिनमे जैत-दर्शन की दृष्टि से स्वमत मण्डन एवम् परमत खण्डन विद्यमान है । 'वीतराग स्तोत्र' विशुद्ध रूप से भक्तिकाव्य है जिसका संस्कृत स्तोत्र-साहित्य में महत्व पूर्ण स्थान है ।

#### संस्कृत द्वयाश्रय काव्य---

शास्त्र-काव्य की परम्परा मे आचार्य हेमचन्द्र के द्वयाश्रय काव्य का स्थान अपूर्व है। उनका यह काव्य व्याकरण, इतिहास और काव्य तीनो का बाहक है । "द्वयाश्रय" काव्य मे दो भाग है । "द्वयाश्रय"नाम से ही स्पष्ट है कि उसमे दो तथ्यो को सन्तिबद्ध किया गया है। प्रथम भाग मे २० समें और २८८८ श्लोक है। डितीय भाग द समों में विभाजित है। यह प्राकृत-भाषा का काव्य है। ऐतिहासिक लक्ष्य के साथ-साथ निश्चित रूप से व्याकरण भी इसका लक्ष्य है। क्योंकि अपने ही व्याकरण में दिये हुए नियमों के उदाहरणों को दिखाना भी इस काव्य का प्रयोजन है। अत इसमें चालुक्य वश के चरित्र के साथ व्याकरण के मुत्रों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं?। इस काव्य में कमारपाल एवम उनके पूर्वजो का वत्तान्त विस्तृत रूप में मिलता है जो भालकय वेश के इतिहास के लिए स्पष्टतया मृत्यवान है। कल्हण के अनन्तर रचे गये ऐतिहासिक काच्यो मे जैन मुनि हेमचन्द्र विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने अनहिलवाड के चालुक्य वशीय राजा कुमारपाल के सम्मानाय 'इयाश्रय' काव्य की रचना की । प्राष्ट्रत द्वयाश्रय काव्य को कुमारपालचरित भी कहते हैं । जैन कवि हेम-चन्द्र ऐतिहासिक विषय पर निबद्ध महाकाव्यो की रचना में नितान्तदक्ष हैं: परन्त इनका साहित्यिक तथा ऐतिहासिक मृत्य परिवर्तनशील है । हेमचन्द्र ने हमाध्रय काव्य मे गुजरात के राजाओ का चरित अपने आश्रयदाता एवम् प्रिय-शिष्य कुमारपाल तक निवद किया है । यह ऐतिहासिक होने के साथ-साथ शास्त्र-काव्य भी है तथा सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश भाषाओं के व्याकरण जानने के लिए नितान्त उपयोगी है।

हेमचन्द्र का सस्कृत द्वयाश्रय<sup>ध</sup> काव्य बहुगुण सम्पन्त है। इस महाकाव्य से उन्होंने सूत्रो का सन्दर्भ देकर अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। इसमे सुष्टि-वर्णन, ऋतु-वर्णन, रस-वर्णन, वादि सभी महाचाव्य के गुण वर्तमान हैं।

१ -विभव-साहित्य की रूप-रेखा-भगवतशरण उपाध्याय ।

२ -सस्कृत-साहित्य का इतिहास-ए०वी०कीय-तथा बलदेव उपाध्याय

३ -सस्कृत-साहित्य शी रूपरेखा-नानूराम ब्यास और चन्द्रशेखर पाष्डे

तथा रामणी उपाध्याय का संस्कृत-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ४ —द्वयाथय काव्य Commentary by अभवतिनक गणी Vor I & II by

A. V. Kathawate; Bombay, Sanskrit and Prakirt series vol I, 1921, Vol II, 1915

सक्षेप मे ह्याश्रय महाकाव्य की विषय-बस्तु निम्नानुसार है :---

सस्कृत-कवि परम्परा का अनुसरण करते हुए आचार्य हेमचन्द्र भी मह-गलाचरण से काव्य का आरम्भ करते हैं। तत्पश्चात् चालुक्य वश की स्तुति, अणहिलपट्टन का रस-भरित वर्णन करने चालुक्य वंग वे मूल-पुरुष मूलराज का वर्णन प्रारम्भ करते हैं। यहाँ प्रथम सर्ग समाप्त होता है। मृलराज के स्वप्न मे श्री शम्भू का उपदेश, बन्दीकृत प्रभात-वर्णन, ग्राहरिप् को दण्ड देने के लिए मन्त्रियों को प्रोत्साहन, इत्यादि वर्णन में द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। तृतीय सर्ग शरस्कल-वर्णन से आरम्भ होता है। तत्पश्चात् मूलराज की विजय-यात्रा का उपकम, प्रस्थान, जम्बूमालि में सरोवर के किनारे सेना-निवास का सुरदर वर्णन आता है। चौथे सर्ग में मूलराज के पास प्रहारि के दूत का आगमन, सम्भाषण, मूलराज का सम्यक् उत्तर, मूलराज वे द्वारा प्रेषित दूत का ग्रहारि को सन्देश, ग्रहारि का रण के लिए प्रस्थान, भाग मे अरिष्ट दर्शन, देवतायन तोडते हुए जम्बूमालि मे आगमन, इत्यादि बार्ते समाहित है । पञ्चम सर्ग मे वीर-रसपूर्ण युद्ध-वर्णन है। ग्रहारि की प्राण-रक्षा के लिए उसकी पत्नी की याचना, मूलराज के राजधानी में पुनरागमन के साथ यह सर्ग समाप्त होता है। मूलराज के चासुण्डराज नाम का पुत्र होता है। चासुण्डराज का वर्णन यहाँ प्रारम्भ हेंता है। लाट देश के राजा को दण्ड देने के लिए मूलराज तथा चामुण्डराज दोनो श्वभ्रवती तटपर गये। दोनो के युद्ध-वर्णन, लाट हनन के पश्चात् चामुण्ड के राज्याभिषेक तथा मूलराज के स्वर्ग-गमन वर्णन मे छटा सर्ग समाप्त होता है। ामुण्डराज के बल्लभराज, दुर्लभराज और नागराज के नाम तीन पुत्र हुए। बल्लमराज द्वारा मानव देश पर आक्रमण, वहाँ शीतलिका रोग से पीडित होकर वल्लभराज का स्वर्ग-गमन, चामुण्ड का पुत्र शोक, दूसरे गुत्र दुलभराज को गद्दी पर बैठाकर नर्मेदा विनारे तप करने के लिए चामुण्डराज का गमन दुर्लभराज का महेन्द्र की बहन दुर्लभ देवी के स्वयम्बर मे जाना, विवाह करना, विवाहोत्सव का वर्णन, नागराज का भी महेन्द्र की दूसरी भगिनी से विवाह, तत्परचात् युद्ध के लिए तैयार नृप-गण को मार कर राजधानी मे दुर्लभराज का पुनरागमन, इत्यादि विषय सप्तम सर्ग में विजित हैं। गागराज को भीम नाम का पुत्र हुआ। भीम का राज्याभिषेक, भीम का चर से भाषण, सिन्ध-पति इम्मुक और भोगराज का युद्ध, हम्मुक की पराजय, इत्यादि विषय अध्टम सर्ग मे सम्मिलित हैं। भीमदेव का चेदि देश,ग्रमन, दूत का आगमन, सम्मान, भीमराज भा थापस चला आना; भीमराज के क्षेमराज और कर्णदेव मामक दो पुत्र हुए ।

क्षेमराज के देवप्रसाद नाम का पुत्र हुआ। कणं का राज्याभिषेक, भीमराज का स्वर्ग-गमन,क्षेमराज का सरस्वती नदी के पास मण्डुकेश्वर पूज्यक्षेत्र मे तप करना, उनकी सेवा के लिए पुत्र देवप्रसाद का जाना, उसे दिशस्थली का प्राप्त होना, जयकेशी की पूत्री मयणल्ल देवी से कर्ण का विवाह; इन सब बातो का वर्णन नवम सर्ग मे हैं। दशम् सर्गमे कर्णका सन्तान रहित रहना, लक्ष्मी देवी भवन-गमन, लक्ष्मी देवी की उपासना, वर्षा ऋतु का वणन, प्रलोभनायं अप्सराओ का आगमन, कर्ण वा स्थिरत्व, भग्नमनीरया अप्सराओ का चला जाना, फिर किसी उग्र पुरुष का कर्ण की खाने के लिए दौडना, कर्ण का अविचलित पहना, अन्त मे लक्ष्मी देवी का प्रसन्न होना, कर्ण के द्वारा लक्ष्मी की स्तुति, पुत्र-प्राप्ति का बर देकर लक्ष्मों का अतर्द्धांन होता, वर्णराज का राजधानी वापस लौटना वर्णित है। ग्यारहवें सर्ग में लक्ष्मी देवी की कृपा से श्रीमती मयणल्ला देवी गर्भवती रहती है तथा दसवें मास मे जयसिंह का जन्म होता है । यहाँ बाल-वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है। जयसिंह का राज्याभिषेक कर क्याँ देव स्वर्ग सिधार जाते हैं। देवप्रसाद अपना पुत्र तिभूषनपाल जबसिंह के हायों में देकर चिता में प्रवेश करते हैं। बारहवें सर्ग मे राक्षसो का उपद्रव बताने के ।लए ऋषियो का आगमन होता है। तदनुसार दर्बर राक्षसो का वध करने के लिए जयसिंह प्रस्थान करते हैं। युद्ध होता है। अन्त मे पत्नी की प्रार्थना पर जयसिंह राक्षस को छोड देते हैं और फिर घर बाते हैं। नेरहवें सर्ग मे वर्बर राक्षसो ने कई भेंटें दी उनसे जयसिंह का अच्छा मनोरजन होता है। जनश्रुति सुनने के लिए जयसिंह नगर के बाहर जाते हैं। वहाँ सरस्वती नदी के किनारे नागमियून-दर्शन होता है। दूसरे दिन रात मे योगिनी के साथ राजा का वार्तालाप होता है। चौदहवें सर्ग में यशोवमा राजा को मित्र बनाकर कालिका योगिनी की पूजा करता है ! राजा सेना के साथ प्रस्थान करता है। अन्त मे यशोवर्मा राजा को बाँधता है। पन्द्रहवें सर्ग में सिद्धराज जर्वांसह राजधानी में आकर उद्दण्डों को दण्ड देता है। सोमनाथ की पवित्र यात्रा करता है। वहाँ कमारपाल राजा होगा, ऐसा कहकर शाम्भ अतर्द्धान हो जाते हैं। यहाँ यात्रा-वर्णन, ऋतु-वर्णन, तथा मन्दिर-स्थापना का अति सन्दर वर्णन है। अन्त मे जयसिंह का स्वर्ग-गमन होता है। सोलहवें सर्ग में कुमारशाल का राज्याभिषेक होता है। उस समय पर्याप्त लोग इसका विरोध करते हैं। बुमारपाल अर्बुदर्गिरि जाते हैं। यहाँ अर्बुद पर्वत का सुन्दर वर्णन है। श्राय सभी ऋतुओ का वर्णन महाँ आता है। सत्रहवें सर्ग में स्त्रियों का पुणी-च्चय, बल्लभो के साथ गमन, नदी, जलकीडा, निशा, मुख्त, सूर्योदय, आदि का

सुन्दर वर्णन है। अट्ठारहर्ने सर्ग मे कुमारपाल का अरणोराज से युद का वर्णन है तथा उसमे अरणोराज का पराभव वतलाया गया है। उन्नीसर्वे सर्ग मे अरणोराज जल्हण कन्या वो कुमारपाल को देते हैं। कुमारपाल उससे विवाह करते है। इस बात का विरोध करने वाले बल्लाल का सेनापति पराभव करते हैं। अन्यान्य शत्रुओं को जीतकर कुमारपाल पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन करते हैं। श्रीसर्वे सर्ग मे एक दिन रात मे उनका एक प्रामीण से स्वयद होता है। कुमार-पाल आर्या घोषणा कर पति-पुत्र होन स्त्री की आत्मोत्सर्ग से रक्षा करते हैं तथा अनायो की सम्मत्ति न लेने का निवम बनाते है। यहाँ केटार हम्यं का सुन्दर वर्णन है। अणहिलपुर मे कुमारपालेश्वर नामक देवपत्तन, पिनृवेश्मन कुमारपाल बनवाते हैं।

इस काव्य की श्लोक-सख्या सर्गानुसार इस प्रकार है---

समं १,-२०१, समं २-११०, समं ३-१६०, समं ४-०६४, समं ४-१४२, समं ६-१०७, समं ७-१४२, समं ६-१२४, समं ६-१७२, समं १०-०६०, समं ११-१९८, समं १२-६१, समं १३-११०, समं १४-७७४, समं १४-१२४, समं १६-०६७, समं १७-१३८, समं १६-१०६, समं १६-१३७, समं २०-१०२,

वर्णन की दृष्टि से प्रथम सर्ग में नगर-वर्णन, दूसरे सर्ग में प्रभात-वर्णन, तीसरे, दक्ष्में, प्रदृष्ट्ये, और सोलहुनें सर्ग में विवध म्हतुओं वा वर्णन, पांचनें, दहेंठे, आठमें, बारहुमें, सथा अठ्ठाहरवें सर्ग में गुद्ध वर्णन, सातवें सर्ग पर्टिं सर्ग में मात्रा वर्णन, सीलहुनें सर्ग में पर्वत-वर्णन, उनीसनें सर्ग में विवाह वर्णन, स्त्रहुमें सर्ग में स्त्रियों था पुष्पोध्चय, वल्लभों के साथ गमन, नदी, जलकीटा, नित्रा, पुरत, एवम् सूयर्थोय आदि का वर्णन है। सस्ट्रत महाकाव्य के सभी लक्षण इसमें विद्यान हैं। अत महाकाव्य की दृष्टि से भी यह एक अत्यन्त सफल रचना है।

व्राकृत द्वयाथय काव्य अथवा कुमारपालचरित---

आचार्य हेमचन्द्र ने स्वरचित प्राष्ट्रत-व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए प्राकृत-ह्याध्य काव्य की रचना की । इसमें म समें है। आरम्भ के ६ समों में महाराष्ट्रीय प्राकृत के उदाहरण और नियम चिंगत हैं। दोष से समों में कौरतेनी, मागक्षी, पैशाची, चूलिका पैक्षाधी और अपध्य का ध्याय के उदाहरण प्रयुक्त हैं। 'कुमारगलचरित' के अन्तिम समें में प्र-र तक पद्य अपध्य में मिलते हैं। इन पद्यों में धार्मिक उपदेश शावना प्रधान है। अपध्य म में अनेक नये खत्रों का प्रादुर्भाव हुआ जिनका संस्कृत में अभाव है। अपधं था में हुस्व और दीर्घ स्वर के व्यत्यय के नियम का हेमचन्द्र ने निर्देश किया है। जैसे-सरस्यती-सरसई, माला-माल, ज्वाला-आल, मारिज-मारिआ। इस काव्य का प्राट्ठत में वहीं महत्व और स्थान है जो संस्कृत में भट्टि शब्य का, किन्तु मिट्ट काव्य में बह पूर्णता तथा क्रमबद्धता नहीं है जो हेमचन्द्र की कृति में मिलती है। यह सारत्रीय काव्य है। इस पर पूर्ण कवश यणी की संस्कृत टीका भी है।

#### कथावस्तु---

अणहिलपुर नेगर में कुमारपाल मासन करता था। इसने अपने मुजवल से राज्य की सीमा को बहुत विस्तृत किया था। प्रात,काल स्मुति-पाठक अपनी स्मुतियों सुनाकर राजा को जाग्रत करते थे। प्रायन हो उठकर राजा नित्यकर्में कर तिकक लगाता और द्विजों से आगीर्वाद श्रान्त करता था। वह सभी लोगों की प्राप्तार्ग सुनता, मानुगृह में प्रवेश करता और लक्ष्मों की पूजा करता था। तत्पक्षात् व्यायाम भाला में जांकर व्यायाम करता था। इन समस्त क्रियाओं के अनन्तर वह हाथी पर सवार होंकर जिन-मन्दिर में दर्शन के लिए जाता था। वहाँ जिनेन्द्र मधवान की विधिवत पूजा-स्तुति करने के अनन्तर सभीत का कार्यक्रम आरम्भ होता था। तदनन्तर वह अपने जश्व पर आस्व होकर धवलाृह में लीट आता था।

मध्याह्न के उपरांत कुमारपाल उदाल-फीडा के लिए जाता था। इस प्रसङ्ग में कि ने वसत्त ऋतु की सुपमा का व्यापक वर्णन किया है। फीडा में सम्मितित नर-मारियों की विभिन्न स्थितियों वीणत हैं। जब ग्री-मग्रहतु का प्रवेश होता है, तो कि व ग्री-म की उप्णवा और दाह का वर्णन करता है। इस प्रसङ्ग में राजा की जल-फीडा का विवरण दिया गया है। वर्षा, हेमन्त और विगित्र, इन तीनों शतुओं का विषण भी युक्टर किया है। उद्यान से लीटकर राजा नुमारपाल अपने महत्व में आता है और साल्य-कर्म करते में सलम्म हो जाता है। चन्द्रोदय होता है। विश्व आलक्ष्मीरक शैंकी में चन्द्रोदय का वर्णन बजते हैं, और बारबनिताय याली में दीपक रखकर उपस्थित होती हैं। राजा के समक्ष सेठ, सार्यवाह आदि महाज समत प्रहण करते हैं। सत्ववाह त्यां दिया-दियाहित राजा के वलवीर्य का यक्षोगान करता हुआ विवस्ति पाठ आरम्भ करता है.—"हे राजन् ! आपकी सेना के योढाओं ने कोकण देश में पहुंच कर मिल्लका जुँन नामक कोकणाधीश की सेना के साथ युद्ध किया और मिल्लका जुँन को परास्त किया है। दिलाण दिशा को जीत सिया गया है। पिल्लम का रित्यु देश आपके अधीन हो गया है। यवन नरेश ने अपके भय से लास्त्रूल का सेवन स्वाग दिया है। वाराणसी, मगध, गौड, कान्यकुङ्ज, चेदि, मधुरा और दिल्ली आदि नरेश आपके वसवर्ती हो गये हैं।"

इन कियाओं के अनन्तर राजा शयन करने चला जाता है। सोकर उठने पर परमार्थ की चिन्ता करता है। आठवें सर्थ में धुतदेवी के उपदेश का वर्णम है। इसमें मागर्धी पैशाची, चूलिका पैणाची और अपन्न श के उदाहरण आये हैं। इस सर्ग में आचार सम्बन्धी नियमों के साथ उनकी महत्ता एवम् उनके पानन करने का फल भीर प्रविधादित है।

#### आलोचना—

इस महाकाच्य की क्या-वस्तु एक दिन की प्रतीत होती है। यद्यपि विव ने कया को विस्तृत करने के लिए फ्युओ तथा उन ऋतुओं में सम्पन्न होने बाली फ्रीडाओं का व्यापक वित्रण विया है, तो भी क्या का आयाम महाकाव्य की क्या-वस्तु के योग्य वन गही सका है। विजयित निवेदन में दिग्विजय का चित्रण आ गया है। पर यह भी क्या-प्रवाह में साधक नहीं है। क्या की गति बतुं लानार-सी प्रतीत होती है। और, दिग्विजय का चित्रण उस गति में मात्र खुलबुला वन्पर रह चया है। अत सब्तेष में इतना ही कहा जा सकता है कि इस महावा-व्य वी क्या-वस्तु का आयाम बहुत छोटा है। एक अहोरात्र की पटनाएँ रस-सवार करने थी पूर्ण क्षमता नहीं रस्ती है।

नायक को सम्पूर्ण जीवन-चरित्र समक्ष नहीं आ पाता है। उसके जीवन का उतार-चढ़ाव प्रत्यक्ष नहीं हो पाया है। अत धीरोदात नायक के चरित्र का सम्पूर्ण उद्घाटन न होने के कारण क्षा-वस्तु में अनेकरूपता का अभाव है। अकातर-पाओं की मोजना भी नहीं हो पायी है। विगत्ति में निवेदित ण्टनाएँ नायक के चरित्र का अग बनकर भी उससे पुषक जैसी प्रतीत होती हैं। अत्याद क्षा-चहुं में शैवित्य दोय होने के साथ क्यानक की अपर्योग्तता नामक दोष भी है।

बस्त-वर्णन की दिष्ट से यह महाकाव्य सफल है। ऋतु-वर्णन, सक्त्या, उपा, प्रात काल एवम् युद्ध आदि के दृश्य सजीव हैं। व्याकरण के उदाहरणी को समाविष्ट करने के कारण कृत्रिमता अवश्य है। पर इस कृत्रिमता ने काव्य के सौन्दर्भ को अपर्कीपत नहीं किया है। प्राकृतिक दश्यों के मनोरम चित्रण और शौढ़ व्यञ्जनाओं ने बाब्य को शौढता प्रदान की है। इसमें सन्देह नहीं कि शास्त्रीय काव्य में व्यावरण के जटिल नियमों के उदारहण उपस्थित करने हेत कथानक में सर्वाञ्चपूर्णता का सन्निवेश होना कठिन हो गया है। वस्तु-विन्यास में प्रबन्धारमक प्रौढता आडम्बर युक्त उदाहरणो के कारण नहीं आने पायों है। फिर भी कथानक में चमत्कार-कमनीयता का अभाव नहीं है। यह काव्य कलावादी है। इसमें शाब्दी कीडा भी वर्तमान है। सुन्दर-सुन्दर वर्णनी की योजनाकर कविने उक्त कया-वस्तु मे अलङ्कार-वैचित्रय और कल्पना-शक्ति के मिश्रण द्वारा चमत्वत करने की सफल योजना की है। कवि हेमचन्द्र की अनेक उत्तियों में स्वाभाविकता, व्यन्य तथा पाण्डित्य भरा हुआ है। कुमारणाल की दिनचर्या पाठको को ससस्कृत जीवन बनाने के लिए प्रेरणा देती है। जितेत्द-वन्दन एवम् अन्य धार्मिक कार्यों मे राजा का प्रतिदिन भाग लेना वणित है। इस काव्य म केवल राजा के विलासी जीवन का ही वर्णन नहीं है, अपित उसके कर्मठ एयम् नित्य-नार्य करने मे अप्रमादी जीवन का चित्रण है। नायक का चरित्र उदात और गब्य है। उसके महनीय कार्यों का सटीक वर्णन किया गया है।

## त्रिपध्ठिशलाका पुरुषचरितम्--

जैन-नित धर्ममावना नो काल्य के साध्यम से ध्यक्त करना आवश्यक सातते हैं। इसीलिये जैन-सम्हृति के काल्य-प्रत्यों में भी धार्मिक मावना दा विशेष प्रभाव रहता है। जैन धर्म में प्राचीन पौराणिक परम्परा का अभाव-सा सा। इसी अभाव की पूर्ति के लिए बारहृत्वी मताल्यों में हेमचन्द्र द्वारा त्रिपरिट-शलाव गुरुपचरित गामक पुराण काल्य भी रचना भी गयी। यह प्रत्य गुलरात न्रेश कुमारपाल की प्राचना से लिखा गया था, और दैन सन ११६०-७२ के बीच पूर्ण हुआ। इसमे १० एवं हैं, जिनमे २४ तीर्षक्रादि ६३ महापुरुषों का चरित वर्णन विष्या गया है। इस सम्ब का विषय कम निम्मानुसार है—

पर्व १- ब्रादिताय परित-भरतप्रवतीं-दो महापुरूपो के चरित इसमे हैं। पर्व २- अजितनाय परित्र-सगर चक्रवर्ती-इन दो महापुरूपो के चरित इसमे हैं।

- पर्व ३- सम्भवनाथ से लेकर भीतलानाथ तक म तीर्यंड्करो के चरित इसमें वर्णित है।
- पर्व ४- श्रेवासनाय जी से धर्मनाय जी तक १ तीर्घटकरो, १ वासुदेव, १ बल-देव, १ प्रतिवासुदेवो, और चन्नवर्ती मधवा व सनत्कुमार कुल २२ महामुख्यों के परित इसमें विणन है।
- पर्व १- शान्तिनाय जी का चरित १ भव म तीर्यंडकर और चक्रवर्ती हो पदकी वाला होने से दो चरित गिने गये हैं।
- पर्व ६- कुन्धुनाय जी से मुनि सुवतस्वामी तक ४ तीर्यहकरो का, ४ चक्रवर्तियो का, २ वामुदेय, २ चलदेय, २प्रतिवासुदेव मिलकर १४ महापुरुयो के चरित इसमे विणत है। इसमे भी ४ चक्रवर्ती मे कुन्धुनाय जी और अप्तिल्य जी उत्ती भव से चक्रवर्ती भी हुए थे, अत उन्हें भी सिम-लित किया गया है।
  - पर्व ७ निमिनाथ चरित तथा १०, ११ वें चक्रवर्ती, प्रवें बातुरेव, यलदेव, प्रतिवासुदेव, अर्थात राम, लश्मण एवं रावण का चरित, कुल ६ महा-पुरुषों का चरित इसमें वॉलत है। इस पर्व में बडा माग रामचन्द्रावि के चरित का होने से इसे जैन रामायण कहते हैं।
  - पर्व -- नेमिनाय जी तथा है वें बासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव अर्थात् हरण, बलभद्र तथा जरासन्ध को मिलाकर ४ महापुरुषो के चरित इसमें हैं। पाण्डव नेमिनाय जी के समकालीन होने ये अत उनके चरित भी इस पर्व से समोविष्ट हैं।
    - पर्व १- पार्श्वनाम जी तथा ब्रह्मदत्त नाम के १२ वें चकवर्ती की मिलावर दी महापुरुषो, वे चरितो का वर्णन इसमे हैं।
  - पर्व १०- इसमे श्री महावीरस्वामी वा वरित है, विन्तु प्रसङ्गोपास श्रीणक
    (विस्वसार या भिम्बसार) अभयकुमार, आदि अनेव महापुरुषो वे
    अधिक जिस्तार पूर्वन परित इसमे नित्ते गरे हैं। यह पर्व भव पर्वे -वी अपेशा वहा है और और भावान का चरित इसने दिन से व्हारी से इसरे सम्बो में उपलब्ध गही होता। इस प्रवार १० वर्षों में कुस मिला-कर ६३ मालावा महापुरुषा वा चरित इससे सम्मिलत विशे गये हैं। साधारण आनवारी वे निये ६३ महापुरुषो के नाम दिये जाते हैं-
    - तीर्पहनर २४- १ ऋषम, २ बजित, ३ शामाव, ४ अधिनन्दन ५ गुगित, ६ पद्ममम, ७ गुपावर, ६ पन्द्रमम, ६, गुपिय,

१० घोतल, ११ .श्रेयास, १२. वामुपूज्य, १३ विमल, १४ .अन-न्तञ्जित, १४. धर्म, १६. वास्ति, १७ जुन्सु, १८. अर, १६. मल्लि, २०. मुनिसुवत, २१. निम (निमि), २२. नेमि, २३. पारवें (नाय) और २४. वीर ।

चश्रवर्ती १२- १. भरत, २. संगर, ३. मधवा, ४. संनेत्कुमार, ४. शान्ति, ६. कुन्यु, ७. अर, ६. सुभूम., ६ पद्म, १०. हरियेण, ११. जय और १२. ब्रह्मदत्ता ।

बासुदेव ६- १. त्रिष्टुप्ट, २. द्विपुष्ट, ३. स्वयम्भू, ४. पुरुषोत्तम, ४. पुरुष-सिंह, ६. पुरुषपुण्डरीक, ७ दत्त, नुनारायण और् ६ कृष्ण।

वलदेव .६- १. अवल, २. विजय, ३. भन्न, ४. सुत्रभ, ४. सुंदर्शन, ६. आनन्द, ७ नन्दन, ८. पद्म और ६ राम ।

प्रतिवासुदेव १- १. अश्वप्रीव, २. तारक, ३. मेरक, ४. मधु, ४. निगुम्भ, ६. वित, ७. प्रह्लाद, ८. लहुकेश (रावण) और १ मगधेश्वर (जरासन्ध)।

"त्रिपष्टिशलाका पुरुष करित" ३२००० श्लोक प्रमाण पुराण है। इसमें भैलोक्य का वर्णन पाया जाता है। इसमें परलोक, ईरवर, आरमा, कमें, धर्म, पूर्टि आदि दिपयों का विषद विवेचन किया गया है। इससे दार्शनिक मान्यताओं का भी विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। इतिहास, कथा एव पौराणिक सप्यों का यथेट समानेश्य किया गया है। हुटि, विनास, पुनर्गनमण, देवताओं की वधावलि का वर्णन आदि पुराणों के सभी वक्षण पूर्णक्षण इस महद् प्रन्थ में पाये जाते है।

"स्वाविरावित्वरित" अथवा 'गरिणिष्टणर्वन्' यह 'त्रियप्टिणलाकापुरुष-चरित' का ही एक परिचिष्ट है। डा० हमूंन जेकोवी ने इसे सम्पादित कर पूट्य ई० मे बलकत्ता से प्रकाशित किया। इसमें कुल १३ सर्ग तथा ३४२० क्लोक हैं। दिययानुक्रमणिका निम्न प्रकार है—

सर्ग १ क्लो॰ स॰ ४७४ : जम्बूस्वामी पूर्वभव वर्णन ।

,, २ ,, ,, ७४४ : जम्बूस्वामी विवाह, कुवेरतत कथा, महेरवर दत्तकथा वर्षक कथा, बातर-वातरी कथा, सुपुर पण्डिता, श्रुगाल'वया, विद्युन्मातिक कथा, गाँखधर्म कथा, बिलाजत बातर कथा।

सर्ग ३ श्लो॰ सं॰ २६२ : सिद्धिबुद्धि कथा, जात्यश्विकशोर कथा, ग्राम कूटमुत

कथा, सोल्लक कथा, घकुनि कथा, चित्र स<u>्ह</u>द कथा, वित्र दृहित नाग श्री कथा, ललिताङ्ग कथा, सपरि-थार अम्ब प्रवास्था प्रभव, प्रवास्था वर्णन ।

सर्ग ४ श्लो० स० ६९ : जम्बस्वामी का महानिर्वाण ।

.. .. १०७ : प्रभवदेवत्वशययम्भव चरित वर्णन ।

,, ,, २५२ : यशोभद्र, देवीभाव, भद्रवाह शिष्य चतुष्टयवृत्तान्त, अन्निका पुत्र कथा, पाटलीपुत्र प्रवेश, उदयितारक कथा, नन्दराज्य लाभ कीर्तन ।

सर्ग ७ वली० स० १३८ : काल्पकामात्य सकीतंन ।

शकटारमरण-स्थूलभद्रदीक्षावतचर्या, सम्भूत विजय ,, 5 ,, ,, 858 स्वर्गगमन, चाणक्य-चन्द्रगुप्त कथा, बिन्दुसार-जन्म, राज्य-वर्णन ।

सर्ग ६ म्लो० स० १९३ : बिन्दुसार-अशोक, श्री कुणाल कथा, सम्प्रति-जन्म, राज्य-प्राप्ति स्थूलभद्रपूर्वप्रहण, श्री भद्रबाह, स्वर्ग-गमन वर्णन ।

सर्गं १० व्लो० स० ४० : आर्य महागिरि, आर्यसुहस्ति, दीक्षा, स्यूलभद्र स्वर्ग-गमत ।

सर्गं १९ श्लो॰ स॰ १७८ : सम्प्रतिराज चरित्र, आयं महागिरि, स्वर्ग गमन, अवन्ति सुनुभार नलिनी गुल्मगमन, आर्य सुहस्ति स्वर्गश्रमन वर्णन ।

सर्ग १२ म्लॅ.० स० ३८८: वक्तस्वामी जन्मदत प्रभाव वर्णन ।

सर्ग १३ श्लो• स० २०३ . आर्थरक्षित द्वत ग्रहण पुर्वार्धागम, बच्चस्वामी स्वर्ग-गमन, शद शविस्तार वर्णन ।

भारत ने प्राचीन इतिहास की गवेपणा मे 'परिशिष्ट पर्वे' बहुत उप-योगी है। प्रो॰ जैनोबी ने 'स्यविरावति चरित' सहित 'त्रिपष्टिशलाका पुरुष परित' मो रामायण, महाभारत की ग्रैली मे रचे गये एक जैन महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया है । यह ग्रन्थ पुराण और काव्य-कला दोनो ही दृष्टियो से उत्तम है। इस विशाल ग्रन्य का कथा-शिल्प महाभारत की तरह है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने इस प्रन्य को महाकाव्य कहा है। उसकी सवाद-शैली, उसके सीर तत्वो और उसवी अवान्तर स्थाओं वा समावेग इस ग्रन्थ को पौराशिक

१ - टॉ जेकोबी-स्पविरावितचिरत-इन्ट्रोडक्शन पृ. २४; ऐशियाटिष सोसायटी, बसबसा, १८८३।

भैली के महाकाव्यों की कोटि में ले जाता है।

इस पुराण-नाव्य का उप्तम् भाग जैन रामायण कहलाता है; क्योनि इसमें राम-व्याविणत है जिसमें प्राकृत "पदम्मदियम" तथा सन्द्रत "पद्म पुराण" का अनुसरण किया गया है। हैमचन्द्र केवल क्सी एक पदम्परा के व्यक्ति नहीं थे बल्चि एव महान् मिल्मी भी थे। उनके इस रूपान्तर में कुछ महत्वपृष्णे सजोधन, विधेपनर चरिल-विज्ञण में, हैं। इतमें राम न सो अवतार स्वरूप माने गये हैं, और न रावण सल-नायक। भरत वी माता कैनेयी का शोभनीय वर्णक है। जब भरत राज्यमदी छोड देते हैं तो वह पश्चाताष् करती है और राम की खोज में भरत का साथ देती है। वह अधुसित चुम्बतों द्वारा राम को अभि-मृत कर देती है और उनसे वापिस लोटने का असबह करती है। रावण के चरिश्व यो भी उमार कर प्रस्तुत किया गया है।

यह महानाव्य सदीर्घ होने के कारण आयासकर प्रतीत होता है। किन्त इसकी भाषा जटिल न होकर, सरल है। १० पर्व मे महावीर तीर्यंड्कर का जीवन-चरित्र वर्णित है जो स्वतत्र प्रतियों के रूप में भी पाया जाता है। इसमें सामान्यत आचाराग व कल्पसूत्र में वर्णित इत्तान्त समाविष्ट किया गया है । हौ, मूल घटनाओं का विस्तार व काव्यत्व हेमचन्द्र का अपना है। यहाँ महा-ता. प्राचित के स्वार किया है । इसमें राजा स्वीत के अवस्थ नरेया कुमारपाल के सम्बन्ध की भविष्यवाणी करायी गयी है । इसमें राजा स्वीतक, -युवराज अभय, एवम् रोहिणेय चोर आदि की अनेक कथाएँ भी आया हैं। महा-वीर के जीवन-चरित्र वर्णन में बहुतकुछ सयत ऐतिहासिक दृष्टि पायी जाती है। इससे हमें हेमचन्द्र के सम्बन्ध में भी कुछ निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। इसी पर्व मे अनेफ रचनाओं की क्यानक सम्बन्धी पुराकवाएँ तीर्य-स्थानो के विषय में है। जैन धर्म के विभिन्न धर्माचार्यों के विगत अवतारी के समावेश से कथानक और भी वृहत् हो गया है। सामान्य कथानको को बहुधा आलडकारिक तथा विस्तृत रूप प्रदान किया जाता है। इसमें अनेक धर्म निर-ऐक्ष निदर्शन भी प्रस्तुत किये गये हैं । समय-समय पर हम नाटकीय सम्भाव-नाओं से परिपूर्ण मर्मस्पर्शी कयाओं का विवरण पाते हैं। दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर के पास एक ही वस्त्र था। राजकुमार होने के कारण वह बस्थ अत्यन्त मृत्यवान था। एक गरीब बाह्मण ने उन्हे राजपुत्र समझकर याचना की। महावीर ने कहा "मैंने अब सब कुछ छोड दिया है। देने के लिये मेरे पास कुछ भी नही है। बस्त्र का आधा भाग में तुम्हे देता है।" ब्राह्मण ने

वह आधा वस्त्र लेकर उसे सुधारने के लिए कारोगर के पास दिया। कारीगर ने कहा इसका दूसरा दुकडा यदि लाओगे तो इसकी कीमत बढेगी। वह ब्राह्मण महावीर के पीछे-पीछे, घूमने लगा। महावीर का आधा वस्त्र किसी पेड में उलका गया, ब्राह्मण ने उसे निकालकर ले लिया। महावीर ने उस दिन से फिर कथी भी वस्त्र ही धारण नहीं किया।

इसी प्रकार एक इसरी कथा है। वर्षाऋतु में भगवान महावीर एक कुलपित में आश्रम में रहे। कुलपित ने उनके लिए एक पास की झोपडी बना ही। समीप के पीव से गायें आशी। उन्होंने उस कुटी का नृष भक्षण किया। महावीर ने जुटिया में रक्षा न करते हुए गायो को उसी प्रकार खा किया। आश्रम-वासियों ने डसके लिए महावीर को ही दोप दिया। महावीर ने आश्रम छोड दिया। इस प्रकार वैराम्य, ग्रेंथं, दीघंदिंगता, क्षमा इत्यादि गुणो का आदर्श वतलाने वाली अनेक क्याएँ महावीर-चित्र में हैं।

इस ग्रन्थ का अन्तिम भाग परिशिष्टपर्व यद्यार्थत एक स्वतन्त्र ही रचना है और वह ऐतिहासिक दृष्टि से बडी महत्वपूर्ण है। इसमें महाबीर के पश्चात उनके केवली शिष्यो तथा दशपूर्वी आचार्यों की परम्परा पायी जाती है। इस भाग को स्थविराविल चरित भी वहते हैं। यह वेवल आचार्यों की नामा-वली मात्र नहीं है, विन्तु यहाँ उनसे सम्बद्ध नाना लम्बी-लम्बी कथाएँ भी वही गयी है, जो उनसे पूर्व आगमा नी नियुक्ति, भाष्य, चूणि आदि टीनाआ से और कुछ सम्भवत मौलिक परम्परा से सकलित की गयी है। इनमें स्थूलभद्र और कोशा वेश्या का उपाध्यान, कुवेरसेना नामक गणिका के कुवेरदत्त और कुवेर-दत्ता नामक पत्र-पृत्रियों में परस्पर प्रेम की कथा, आयं स्वयम्भव द्वारा अपने पुत्र मनक से लिए दशवैकालिक सूत्र की रचना का बुत्तान्त तथा आगम के सब-तन से सम्बन्ध रक्षने बाले जपारुयान, नन्द राजवश सम्बन्धी कथानव, एवम् चाणवय और चन्द्रगुष्त द्वारा उस राजवण के मुलोच्छेद का वृत्तान्त ट्याटि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ग्रन्थ-वर्ता ने अपने इस पुराण को महाकाव्य बहा है। यद्यपि रचना का बहुमाग क्यात्मक है और पुराणों की स्वामाविक सरन शैली ना अनुसरण करता है, तथाप्रि उसमें अनेक स्थलो पर रस-भाव व अलक्कारो का ऐसा समावेश है, जिससे इसका महाकाव्य-पद भी प्रमाणित होता है। डा॰ ए॰ बी॰ भीय ने अनुसार इसमें विणत मचाएँ पौराणिक उपाद्याना के दुस की न होनर विनेप रुप से साधारण लोन अपा वे प्रकार की हैं। ये पुराक्याएँ भैसी और महायतों में धार्मिक साहित्य की पृति के निकट पहुँचने की प्रवृत्ति

पर्दान्त करती है। स्पूत्रमूद की क्या इस प्रकार का एक इट्टार्ग है। सीन भिराओं ने अपने आवार्य के सम्मुल बत धारण क्या। प्रथम ने कहा कि पर सम्पूर्ण धर्मकाल में एक मिह की गृहा के सम्मुल बेटेंगे। दूसरे ने कहा कि इस सम्मुल धर्मकाल में एक मिह की गृहा के सम्मुल बेटेंगे। दूसरे ने कहा कि इस सम्मुल धर्मकाल होना है। होतीय ने कहा कि सम्मूल बर्मकाल में कि एक साम ही प्राणपातक होना है। होतीय ने कहा कि सम्मूल बर्मकाल में वह में कह एक जल कक पर बैटेंगे। तब मिश्र इस्त्रमूद आपे, उन्होंने पह चान तिया कि मन के जित्रमा कारीर में समम की अपसा कहाँ दुष्पर है। भिष्मु होने के पूर्व वह एक वेश्या को माने के से में उपसा कहाँ दुष्पर है। भिष्मु होने के पूर्व वह एक वेश्या को माने के से माने से अपसा करते हैं कि चार माने तन वह उसने पर में बहाचर्य की अपनी प्रतिक्रा एक्टित कि विना ही नियास करों। यह इस कार्य में बेदल सफल ही नहीं होते, बिल्क को माने हुट्य में भी परिवर्तन से आते हैं। आवार्य उनका जयभार करते हैं। इसने अतिरिक्त कैंत- सोकावार आनने के सिए यह उपयुक्त क्रव्य है। बहुत-सी जेन-प्रपानों का उद्यम इसमें देखने की सिसता हैं।

कोतरागस्तोत्रम्— यह एव भित्तस्तोत्र है। आषार्य हेमचन्द्र को भक्त का हृदय मिला था, अईन्स्तोत्र, महावीर स्तोत्र एवम् महादेव स्तोत्र इसवे प्रमाण हैं। बीतरागस्तोत्र में १८६ पदा हैं। बुल २० स्तवा में इनका विमाजन किया गया है। अधिकाल स्तवो में ८-८ क्लोक हैं। विषय विवरण इस प्रकार है—

(१) प्रस्तावना स्तव (२) सहवातियय वर्णन स्तव (३) वर्मण्य जातिवाय वर्णन स्तव (४) सुष्टतातियय वर्णन स्तव (१) प्रनिहार्यस्तव (६) विषयः निरास स्तव (७) जगत वर्ष्टृ स्वनिरास स्तव (८) एकान्त निरास स्तव (१) विराम प्रमाम स्तव (१०) अद्भुत स्तव (११) अनिय्य महिमा स्तव (१२) वैराम्य स्तव (१३) विरोध स्तव (१४) योगसिद्ध स्तव (१४) भिक्त स्तव (१६) आत्म-गृही स्तव (१७) प्रारम्पानस स्तव (१८) कठोरोक्ति स्तव (१८) आतास्तव और (२०) आर्णस्तव।

वीतराग स्तात्र के अन्त में आचार्य हैमचन्द्र ने कहा है कि इन स्तवों को

### 9- Helen-M Johnson त्रिपष्टिशनाका पुरुप चरितम्

Book II vol II & III Preface 20-40 G O S 1931

"It is in itself almost a hand book of Jainism for
Lexi cographer It has a largea-mount of new materi
af and for the student of folkloreans and the
origin of customs, it gives the Jain tradition which
is very different from Hindu."

पडकर कुमारपाल चालुक्य नरेख अपने मनोरथ पूर्ण करे। अत अपने आध्य-क्षता एवम् शिप्यस्वरूप कुमारपाल के लिए बीतराग स्तोत्रो की उन्होने रचना की, यह बात सिद्ध है। बीतराग स्तोत्र का उल्लेख 'मोहराज-पराज्य' नामक नाटक में 'बीस दिव्य गुलिका' के नाम से आधा है।

सस्कृत स्तोत्र नाच्यों में 'वीतराग स्तोत्र' का विशिष्ट स्थान है । भिक्त के कारण यह वडा ही मधुर काव्य बन पडा है । वाच्यकला की दृष्टि से भी यह वाव्य श्रेंग्ठ है । इसमें भिक्त के साथ जैन-दर्शन सर्वत्र व्याप्त है । काम-राग्र और स्नेह-राग का निवारण सुकर है; विन्तु अति पाधी दृष्टिराग का उच्छेदन तो पिछत और साधुमत्तों के लिए भी दुष्कर है । सिकुचित साम्प्रदायिक राग दुष्कर है यह कहकर आचार्य हैमचन्द्र ने व्यापक दृष्टि-कोण अपनाने के लिए भेरणा दी है । दृष्टिदोप के कारण ही मत-मतान्तरों में सविण्यता आजी है । 'बीतराग स्तोत्र' में सर्वत्र भिक्ति के साथ समन्वयात्मकता एव व्यापक दृष्टिकोण दिलाई देता है । इसी से वे जितनी श्रद्धा से महाबीर को नमन वरते है उतनी ही श्रद्धा से अन्य देवताओं को भी । सक्षेत्र में आचार्य हैमचन्द्र के भित्त स्तात्रो में रस हैं, आनन्द है और हृद्य को आराध्य में तर्लान करने की सहज प्रवृत्ति है । अत उनका स्थान स्तोत्र साहित्य में विशिष्ट है । 'वीतराग स्तोत्र' में जैन दर्शन का कान्यमण वर्णन भी है ।

द्वाविशिका— 'हाविशिकाओ' के रचिवता के रूप में आचाय हैमचन्द्र बहुत प्रसिद्ध हैं। भक्ति की दृष्टि से इन स्तोभोका जितना महस्व है, उससे कहीं अधिक काव्य की दृष्टि से उनका महस्व है। ये दो लघुनाय प्रत्य वाव्य की दृष्टि से बहुत सुन्दर है। एक का नाम हैं, 'अन्ययोगव्यवद्धेद' तथा दूसरे ना नाम 'अयोगव्यवदेद द्वांत्रिशवा' है। दोनों में यथानाम २०-३२ प्रसोक है। उन्होंने 'अन्ययोगव्यवद्धेद' में अन्य दर्शनों सा प्रण्डन किया है। तथा 'अयोग-व्यवक्देद' में केवल स्वप्रदासिद्ध अर्थात् जैन मत वी पुष्टि भी है। डा॰ आनन्द शवक्देद' में वेवल स्वप्रदासिद्ध अर्थात् जैन मत वी पुष्टि भी है। डा॰ आनन्द शव स्वावव्यवेद से से से साम सोश्वी पर पूर्ण हम से सामू होता है। उनके मत से जिन्तन

१ - नामराग स्तेहराग बीयत्तर निवारणी।

दृष्टिरागस्तु पापीयान् दुरुधेद सतामपि ॥१॥

२-- यो विषय वेट विदा ... . .... बुद्ध वा बर्धमान शतदलनिलय वेशव वारित्व वा.

त्रैनोवर्षं सवल --- ... स महादेवो गया बन्यते ॥

और भक्ति का इतना सुन्दर समन्वय इस काव्य में हुआ है कि यह दर्शन तथा काव्य कला दोना ही दुष्टि से उत्हृष्ट कहा जा सकता है ।

अन्ययोगव्यवस्थेत द्वाविशिका- इसमे मुख्यत परपक्षद्रपण ही बत ये गय हैं। प्रथम तीन क्लोकों में कैयल जानी भगवान की स्त्रति करके उनके ४ अतिशय बत्लाये है- (१) ज्ञानातिशय (२) अपायाममातिशय (३) वचना-तिशय और (४) पूजातिशय । इसमें ज्ञान के साथ चरित्र का भी महत्व वत-लाया गवा है। "सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग" बतलाकर आंचार्य ने यथार्थवाद को प्रतिष्ठित किया है। जैन दर्शन अनन्त रूपा से सत्य का दर्शन कराता हुआ यथार्यवाद पर प्रतिष्ठित है। इसके श्लोक ४ से ६ तक वैशिषक दर्शन की आलोचना की गई है। सामान्य विशेष का सिद्धान्त प्रतिपादित कर एक ही सत्य के भिन्त-भिन्न अस्वया स्वरूप बताये है । इस जगत का कोई कर्ता है, यह एक है, सर्वत्यापी है, स्वतन्य है, नित्य है जिन नैयायिकों की इस प्रकार की दूराग्रह रपी विडम्बनाएँ है, हे जिनेन्द्र ! तुम उनके उपदेशक नही हा । नित्य-अनित्य स्थाद् वाद के ही रूप हैं। इस प्रकार हमचन्द्र व मत से वैशेषिक दशन म भी अने-कान्तवाद स्थित है। चितरूप भी एक रूप का ही प्रकार है। ईश्वर शासक भन ही हो सकता है, किन्त निर्माता नहीं । हेमचन्द्र न समवायवत्ति की आलोचना नी और सत्ता, चैतन्य एव आत्मन का भी खण्डन किया है । उन्होंने विभूत की भी आलोचना की है। उनके अनुसार आत्मा सावयव और परिणामी है, वह समय पर बदलती रहती है। १० वे श्लोक म न्याय दर्शन की आलाचना है. क्लोक 99 तथा 9२ म पूर्व भीमासांकी कडी आलाचना है। कर्मकाण्ड क

अन्तर्गत हिंसा का जो विधान किया गया है, उसकी तीव्र आत्रोचना है। 'हिंसा-चेत् धर्मे हेत् कथम् ? धर्महेत्श्चेद, हिसाकयम् ?स्वपुत्रधातात् नुपतिस्वित्सा !" टीकाकार महिल्लोन न्याय से कहते है 'यदि हिंसा है, तो धर्म हेत् कैसा: तथा धर्म हेत है, तो हिंसा कैसी ? बया अपने पुत्र की हत्या करके बोई नुपत्व चाहेगा ? उसी प्रकार अ पौरवेयवाद का भी उन्होंने सण्डन किया है। इलोक १३-१४ मे वेदान्त को आलोचना की गयी है। यदि माया है, तो इतिसिद्धि अर्थात् माया और बहा दोनों की सत्ता सिद्ध है। यदि माया का अस्तित्व ही नहीं है. तो प्रपञ्च कैसा ? माता भी है और वन्ह्या भी है, यह असम्भव है। श्लोक १४ में सारयदर्शन का खण्डन है। चेतन-तत्व और जड-प्रकृति का संयोग यदच्छा से कैसे सम्भव है? श्लोक १६, १७ १८ और १६ में हेमचन्द्र ने बौद्ध-दर्शन की आलोचना की है। बौद्धों के क्षणिकवाद की आलोचना करते हुए आचार्य जी कहते है कि (१) किये गये कर्मका नाम, (२) नहीं किये हुए कर्मका फल, (३) ससार का विनाश, (४) मोक्ष का विनाश, (५) स्मरण-शक्ति का भग हो जाना इत्यादि दोषो की उपेक्षा करके जो क्षणिकवाद मानने की इच्छा भरता है वह विपक्षी बड़ा साहसा होना चाहिए। श्लोक २० मे प्रत्यक्ष प्रमाण-बादी चार्बाक की आलोचना की गयी है। 'बिना अनुमान के हम सांप्रत-काल में भी बोल, नहीं सबते'। श्लोक २९ से ३० तक में हेमचन्द्र जी ने जन देशन को प्रतिष्ठित किया है। उसमे विशेषतः सत्य का अनेक विधस्वरूप, उत्पाद, ·यय, धौच्य, सप्तभगी, स्यादवाद, नयवाद, आत्माओ की अनेर्कता का प्रतिपादन किया है। अन्त मे जैन दर्शन के व्यापकत्व के विषय में बतलाते हुए हेमचन्द्र कहते हैं कि जिस प्रकार दूसरे दर्शनों के सिद्धान्त एक दूसरे को पक्ष व प्रति-पक्ष बनाने के कारण मत्सर से भरे हुए है, उस प्रकार अर्हन मुनि का सिद्धान्त नहीं है; नयोकि यह सारे नयों को बिना भेद-भाव के ग्रहण कर लेता है। श्लोक ३१ तया ३२ मे भगवान महावीर की स्तुति कर उपसहार किया गया है।

अयोगस्यवच्छेद द्वार्गिशका — इसमे प्रामुख्य से स्वमतमण्डन अर्थात् जैन मत प्रतिष्ठापन विया गया है। प्रारम्भ मे ने भगवान महावीर को स्तुति प्रस्तुत करते हैं। तैस्पुषवात् अत्यस्त सरस एवम् सरस शब्दों में जैन धर्म के गुण गाये हैं। भगवान महावीर के प्रति भक्ति वज्रट करते हुए भी जैन धर्म का स्वरूप संदोप तथा प्रवादिक भागा मे सणित विया गया है। इसमें विवेचना का स्वरूप निवाद विधायक है। स्तार मे आने का कारण आस्त्रव है और मोक्स का गारण है–सवर । जैनो के सिद्धान्त या यही सार है । घेप सब वार्से इसी का विस्तार मात्र हैं । अनेकान्त मानने के यारण कोई भी विरोध उनके लिए असिद्ध है । हेथचन्द्र की काव्य प्रवृत्तिकौ-हेमचन्द्र के काव्य का अन्तरंग-पक्ष-रस-पावादिमावपक्ष–

महाचित ना समय एक ओर तो मुद्ध का था, जब सेना के बन राजपूत नयीन राज्यों की स्थापना करते थे; दूसरी और वह काल विलासिता का एवम् सर्म-प्रचार का भी था। इसिन्से द्वयावय काव्य से एक ओर योरना की भावना व्याप्त है तो दूसरी ओर प्रमं-प्रचार की भावना; तथा तीसरी ओर उनकी किता श्रद्धार के अपूर्व आनन्द की अपलिय कराती है। पाठक माव-विभीन हो जाते हैं। पित के कहने में रस है, जतः यह पाठक के हुदय के भाव को उद्युद्ध करके साधारणीयरण द्वारा रस का आस्थादन करा रह्या है। द्वया-श्रय वास्त्र का मुख्य रस बीर है, श्रु गार नहीं। इसमें नायन सिद्धराज की मुद्ध-वीरना वा बहुत ही विशुद्ध वर्णन किया है। उनके वर्णन व्यक्तियों में नव-जीवन ना सन्धार करते हैं। कित के विरातनायक हिन्द-सह्तृति के रसक एवम् इच्टो के सहारन हैं। वेर रस के सहयोगी श्रीह रस और भयानक रस का भी यथा स्थान सनाविश हैं। क्या है।

शृद्धगार व होना पुगे का प्रभाव है ऐसा कहना चाहिए। महावाब्य में मुद्र और वाधा वर्णनो में साम-साम च्यनु-पर्णन,नन-विहार, जल विहार, आदि की भी परिसणना वर दो गयी है। बीर और शृद्धगार का अपूर्व निमण्ड ह्या-स्य कार्य में है। भीति का भी घोग है। शृद्धगार में वर्णन में हेमचलू जैने पहुँच हुए शृद्धगारी भी दिखायी देते हैं। भित-स्यानता कवि की अपनी बीज है। रचना में अनदानता है। मभी वर्णनो में कि बी अपनी अनुभूतियों बोल रही है। कल्पना की उद्यान और अनुभूति की गहनता की बचनी है। साम विद्यान से अपनी है। साम से अपनी है। साम से कि अपनी है-जनका उस पर अधिकार है। तथीन करने हैं। से स्वान है -जनका उस पर अधिकार है। तथीन करने ही प्रावनानुसार रचना का उसमें बाहुन्य है, तिर पद-सोनना कर सोर न भी जनका अपना है ।

भहावि जिस गीधी वे प्रवर्तन पे उसमें प्रायः रम, माव, अलद्रशार बहुमता आदि सभी बार्ग विद्यमार थी। अरद्योग और वानिदास वी महत्र एवम् सरम मैली जेमी बैसी उनवी नहीं थी, विन्तु उनवी विवनाओं में हृदय और मस्तिष्य वा अपूर्व सियम या। हैसपाट वा वमानव शिमुपान-वय जैमा

१ -- द्वाधय-गर्ग दः श्योश ६१

२ --- इयाभय-सर्व ११: शरीक ४७

नथानक नही, नालिदास के कथानन के समान विशाल कथानक का उनके काव्य में समावेश है। कई जगह प्रसद्भगों नी उद्भावना बड़ी सुन्दर हुयी है। अनूठे हप्यों की सरचना की गयी है। पाठन इन हप्यों, प्रसद्भगों अथवा भावों में अपने आपको भूल जाता है। मध्यपुग के काव्य की समस्त विशेषताएँ इनके महाकाव्य में विद्यामान है। वर्णन-चातुर्य, भाव-गाम्भीर्य कोमलपद्यास, स्लिप्ट पदोपच्यास, अदितीय गब्द-चन्ध आदि इस महाकाव्य में विद्यामान हैं। इनके काव्यों में प्रहति-वर्णन प्रमुरमाया में हुआ है। प्रकृति के एक से एक मुन्दर वित्र वहां है। हृदय के मूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्तरद्वा भावों को उनके सच्चे रह्गह्म में दिखाना प्रदेश कि के तिए सम्भव नहीं है।

'तारिकेलफलसस्तिम बची भारवे." इस प्रकार की उक्ति पण्डितो ने महाकवि भारवि के सम्बन्ध में वहीं है। वह हेमचन्द्र के काव्य पर शत-प्रति-शत लागू होती है। पण्डित-शैली को अपनाने के कारण तथा शास्त्र-काव्य के रचियता होते के कारण बाह्यत उनका काव्य क्लिप्ट प्रतीत होता है, क्लि जिस प्रकार नारियल के उपर का कठोर खिलका निकालने के बाद मधर रम ना आस्वादन होता है, ठीक उसी प्रवार हेमचन्द्र के काव्य के अन्तर भाग मे-भावप्रान्त में प्रवेश करते ही- "नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनिच" इस गीतोत्ति के अनुसार विविध मुस्टि का दर्शन होता है एवम् विविध रसो वा आस्थादन होता है। रस-पक्ष में हेमचन्द्र भरत के रस-सम्प्रदाय के ही अनुवायी एवम् अभिनवगुप्तपादा वार्यके पद चिन्हों पर ही चलते प्रतीत होते है। अत उनने मान्य में जास्य पता तथा सम्प्रदाय-पक्ष प्रवत होने पर भी भाय-पक्ष वित-कूल ही अशक्त नही हैं। काब्य-क्ला का सुन्दर दर्शन हैमचन्द्र के काब्य में होता है। अत विद्वत् शिरोमणि आचार्य हेमचन्द्र सस्कृत साहित्य के एक सुप्रसिद्ध महायवि हैं। इनकी रचना-शैली अत्यन्त मनोहर और अर्थ-गौरव से पूर्ण है इससे श्रेष्ठ विवयो की गणना में इनका प्रमुख स्थान है। इनका काम्य 'ओज, प्रमाद, मापूर्य, आदि बाध्यमुणी से मण्डित है । उटाहरणाय-१२ वें सर्व मे बर्धर राक्षासों वे साथ जर्यामह ने युद्ध विया, उस समय इनवी विवता ओजोगुण-मण्डिता हो जाती है । प्रसाद गुण तो यत्र-तत्र-सर्वत्र विस्तरा मिलता है। माधारण मस्कृत जानने वाला भी इस प्रमाद गुण के कारण रसास्वादन कर

१ —हयाश्रय-मर्ग १२; श्रनोक ४७

तीसरे सर्ग मे भारद्वाल वा वर्णन पढते हुए 'भारवि' वे विरातार्ज्नीयम् वी याद आये विना नहीं रहती । दूसरे सर्ग में प्रभात कान का मुन्दर वर्णन है। सुपववधान को देखकर रक्षा करने वाली गोपिकाएँ इतनी प्रमुदित हो जाती है कि वे दिनभर गाना गावर व्यवीत बरती हैं। उन्हें नेद क्षणभर भी नहीं होता । प्रात नान मे राजा ने मूर्य ना अनुकरण किया है अपवा मूर्य ने राजा ने प्रताप का अनुवारण विया है, इस सन्देह से सूर्य का प्रकाश मन्द्र हो गया है । इसी प्रवार दशमु सर्ग में भी वर्षा-ऋतु वा सुन्दर वर्णन है। पन्द्रह तथा १६ वें सर्ग में सभी ऋतओ वा सुन्दर वर्णन मिलता है। १७ वें सर्ग में स्त्रियों का पुष्पोच्चय, बल्लभो के साथ गमन, जल-कीडा आदि का वर्णन पढते समय माघ के 'शिशुपाल-वध' की बलात् याद आ जाती है। बैंने ही सर्ग १४ सथा ७ का यात्रा-वर्णन सथा प्रथम सर्गका नगर-वर्णन, १६ वें का पर्वत-वर्णन भी माध के 'शिग्रुपाल वध' के साथ साम्य रखता है । प्रारम्भ मे ही हेमचन्द्र ने अणहिलपुर का सुन्दर वर्णन विया है। उस समय स्वस्तिक वे समान गुन्दर मनान बनते थे। प्राकृत द्वयाश्रय में नगर के बाहर प्राकारों का दर्गण के माय सादृश्य दिखानर वर्णन निया है। प्राकारों ना ऊँचा भाग स्फटिन शिला ना बना था, भानो स्वर्गाङ्गनाओ वा यह दर्पण था । त्रिपप्टिशनाकापुरुपनरित के 90 वें पर्व के 92 वें मर्ग मे 38 वें क्लोक मे ऐसा ही वर्णन है। अर्णाहलपूर पट्टन वा वर्णन करत हुए कवि वहाँ वे लोगो का- उनवी मनोदशा का, चरित्र ना भी वर्णन करते हैं। वहाँ के पण्डित लोग वाणी मे समम करके निर्धक एक शब्द भी नहीं बेलते हैं । यहाँ के विद्वानों की विद्वता को देखकर मप्त-ऋषि भी भूलोव छोडकर चले गये<sup>६</sup>। साथ में व्याकरण के पारिभाषिक शब्दो का भी प्रयोग होने से कुछ क्लिप्टता अवस्य आ जाती है। १७ वे सर्गका भू गार दर्शनीय है। १६ वें सर्ग का विवाह-वर्णन नल-दमयन्ति के विवाह का नेपध की याद दिलाता है ।

१-- द्वयाश्रय सर्गे ४. श्लोक १७

र- द्रयाश्रय सर्ग १६, श्लोक दर

३-- द्वयाश्रय नर्ग २, श्लोक १७

४- ह्याश्रय सर्ग १६, श्लोक १२, तथा सर्ग १४,श्लोक४१, और सर्ग १श्लोक,४ ५- इयाध्य सर्ग १, श्लोक ६ तथा १०

६-- हयाथय सर्ग १, फ्लोक १०

७-- द्वयाश्रय सर्ग १७, श्लोक ६८

सक्षेप में, भारिंप, माप और श्री हुप इस सृहत्वयों ने जो नार्य सपुनन रूप ने नर दिखाया वह अनेने आनार्य हेमचन्द्र ने निया है। कानिदास नी उपमा, भारिव ना अयं-गौरन, दिण्डन ना पर-सानित्य, माप नी वर्णन निपुणता तथा नैपप भी विरह्म असदक्ष्म नमल्द्र सेती; ये सभी गुण हेमचन्द्र ने नाव्य में पाये जाने हैं। इतना ही नहीं उपमुँ क सभी नाव्यों से इनके नाव्य में अधिक गुण हैं क्योंकि उपमुँ के नाव्य में अधिक गुण हैं क्योंकि उपमुँ के नाव्य में शीर नाव्यों के सभी नाव्यों से इनके नाव्य में अधिक गुण हैं क्योंकि उपमुँ के नाव्य न तो शास्त्रीय नाव्य हैं और न पुराण नियनर में 'द्याक्ष्म' में शास्त्रनाव्य तथा त्रियप्टिशनानापुष्य चरित' पुराण नियनर अपने साहित्य नर्जु को परमानिध दिलायी है। इसके साथ धर्म-प्रनार ना उद्देश्य भी सफल हुआ है! इस धर्मावार्य को साहित्य-सम्राट कहने में अस्पुनित

युद्ध का वर्णन करते समय हेमचन्द्र ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि प्रत्यक्ष आंको के सामने युद्ध होता-सा प्रतीत होता है, एव बीर रस का स्पुरण हो जाता है । मूलराज का गृहरिषु पर आत्रमण 'रप्रदिग्विजय' नी बरावरी करता है। जहाँ बीर रस का उत्कृष्ट आविर्माय होना है, वही साथ मे ६ वें सर्ग मे क्षेमराज द्वारा सरस्वती नदी ने पास मण्डूकेश्वर पुण्य क्षेत्र मे तप करने के वर्णन में शान्त रम का राज्य हैरे। १०वें सर्ग में सतानरहित कर्ण-राज की सतान के लिए लक्ष्मीदेवी को उपासना होती है। तपस्था-भग के लिए प्रलोभनार्थ अपुसराओ का आगमन होता है, किन्तु कर्ण तपस्या मे स्थिर रहता है। परवात् एक अत्यन्त भयानव उप्र पुरुष वर्ण को खाने दौडता है। फिर भी कर्ण अविचलित रहता है। अन्त मे लक्ष्मी प्रसन्त होती है तथा पुत्र होने का वरदान देती है। इस वर्णन में भयानक तथा अदभूत रस का मिश्रण हुआ है?। पहले तो भयानक रम का आस्वादन होता है तथा बाद में अदयुत रस अनुभव में आता है। ११ वें सर्ग में जयसिंह के बाल्य वर्णन के समय वात्सल्य रस का प्रादुर्भाव हो जाता है। ९७ वें सर्ग मे शृ गार का साम्राज्य फेल जाता है तथा बाल-ब्रह्मचारी, कट्टर धर्म-प्रचारक एवं साधनारत योगनिष्ठ मुनि इस प्रकार का उत्तान शुगार का वर्णन करते है कि देखकर आश्चर्य होता है। पांचवे सर्ग मे ब्रह्मार के भाय युद्ध करने के पश्चात् ब्रह्मार के प्राण रक्षा के लिए उसकी पत्नी जब आंचल पसार कर भीख मांगती है तब क्रूणरस प्रदक्षित होता है।

१-- द्वयाश्रय सर्गे ११, श्लोक ७६

२-- द्वयाश्रय सर्गे ६, श्लोक ७१ से ५३

३- सस्कत द्वयाक्षय सर्ग १०, श्लोफ ६०

हुमारपाल चरित में रस-भाय योजना — रस और भावाभिज्यच्यन नी दृष्टि से यह प्रावृत मास्य उच्च कोटि ना है। म्यूंगार, मान्त, और कोर कर रसो से सम्बन्धित अनेन श्रेष्ट पदा आये हैं। मृत बिटपुग्य आसन पर वेटी हुई अपनी श्रिया की और वेद वर प्रेमिना ना चुम्बन कर जाता है। कि हम ने इस सम्बन्ध का की असे बन्द वर प्रेमिना ना चुम्बन कर जिसता है। कि हम ने इस सम्बन्ध का साम्य को उसनी पूर्तता ना आभास मिला तो वह उससे स्ट हो गयी। अत. वह उसके प्रसन्त करता हुआ चादुवारिता पूर्व कहने लगा, प्रिये, झुटी बात मुनकर कोध मत कर, मैं सुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। भला सुम्हारे अतिरित्त में अन्य विसी से प्रेम कर सकता हूँ। सुम्हे श्रम हो गया हैं। इस प्रवार बादुवारी भी बातें वर उस विवासण गायिवा की बहु प्रसन्त वर्षा है।

द्याणंपति वो जीतकर मुमारपाल वी सेना ने उसकी नगरी को नुश्कर उसवा सारा कन के जिया ! यिन ने इस युद्ध के इस अमदम का सुश्दर वर्णन विया है? । अमिया दुग्ध के समान ब्रेस की तिधारी आपने तेज और अराप की उज्जाता ने दशार्थ नृपति के बीतिक्षी पुरप को स्तान कर दिया है। अपवी सेना ने समुद्र मन्यन के समान नगर का मन्यन वर सुवर्ण स्तादि को खूट लिया है। दशार्ण पति वा नगर समुद्र के समान विशाल था, इसी कारण किन ने रूपक द्वारा सलिय बद्दा है। इन पयो मे किन ने रूपक अलद्धवार की योजना कर वीरता का वर्णन विया है। सेना दवारा दशार्थित के नगर को सूटे जाने का मृत्यर और सनीव पित्रण दिया है।

भाषों की शुद्धि पर बल देता हुआ कवि कहता है कि गगा-जमुना आदि मदियों म स्तान वरने से शुद्धि नहीं हो सकती। शुद्धि वा कारण भाष है। अत जिसकी भावनाएँ शुद्ध हैं, आपार-विचार पित्रम है, वहीं मोक्ष-मुख प्राप्त करता है<sup>3</sup>। गगा, यमुगा, सरस्वती और नर्मदा नदियों में स्नान करने से यदि शुद्धि हो तो महिए आदि पणु इन नदियों में सदा हो बुबकी लगाते रहते हैं, अत

१--- प्राक्टत द्वयाधय-सर्ग ३, ज्लोक ७४ तथा ७५ गाया । १--- प्राक्टत द्वयासय-सर्ग ६, गाया ८१-८२ । अणक्टिअ-चुंद्र सुइंजस प्याव धममट्टि आरि-जसकुमुम । तुह गाफ्टिअ-चुंद्रणा विरोलिशो तस्स पु.जल ही ॥ मन्त्रह्-दहिणो तुप्यसमुरुक्तिआ तस्स नयस्योकण्य । गिष्को हिं तुह सेिप्एहिं अव अच्छित्रा आहे ॥ ६-८१-८२

उनकी शुद्धि भी हो जाना चाहिए। जो लोग अज्ञानता पूर्वक इन नदियो मे स्नान करते हैं और अपने आचर-विचार को पवित्र नही वनाठे उन्हें कुछ भी लाभ नही हो सकता। भावनाओं और किया-च्यापारो को पवित्र रखने वाला व्यक्ति हो मोक्ष-मुख को पाता है।

इस प्रवार आचार्य हेनचन्द्र ने रस और भावों की सुन्दर और सजीव शिष्य-जना की है। दोहुद, मनोरमा आदि अन्य मानिक छन्दों ना व्यवहार भी क्या मध्य है। सर्गत्त में छन्द बदना हुआ है। विषक छन्दों में इन्द्रबच्धा वा प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। शास्त्रीय दृष्टि से इसमें महाकाव्य के सभी सक्षण प्रटित होते हैं। क्या सर्ग-बद्ध और शास्त्रीय सक्षणों के अनुसार आठ सर्गों में निमक्त है। वस्तु-वर्णन, मवाद, भावाभिज्यक्रमन, एव इतिवृत्त में मन्तुकन है।

ह्याध्यय कात्य के वर्णन यथार्थवादी एवम् चितात्मन है। उदाहरणाथ भणहिलपुर वा वर्णन, कर्ण जब तर कर रहे थे तब यवायक मानसून के आग-मन वा यर्णन, अर्युज्वल का वर्णन, तिन्यु नदी का वर्णन इत्यादि। कहु-वर्णन जल-विहार वर्णन भी अन्य महाकाच्यो से अधिक यथार्थवादी प्रतीत होते हैं। युद्ध वर्णन ओजो गुण सम्पन्न एवम् बीर रस पूर्ण है। मयणस्त देवी की कथा सुन्दर है। उसम भावनात्मक स्पर्ण है। कम से वम इस भाग का वर्णन करते समय वे भूल गये होगे वि पे एव महान विधाकरण थे। पठन परने था कुतुहल सर्वव बना रहता है, प्रजिस्तयो दरवारी कविस्व का गुन्दर नमूना है।

इस प्रकार 'द्रयाश्रय' काव्य का प्रधान रम बीर है, किन्तु अन्य सभी रमो मा भी मुक्ट परिपाक हुआ है। 'विपरिक्षतामां पुरव चरित' में बैदिक पृत्राणा के अनुसार ही अव्युत जैली अर्थना अतिवयीकित मैंती को स्वीकरा किया गया है, अत अतिक्षयोक्ति अव्यवस्य प्रयम्भ अद्युत स्सासंत्र विद्याम है। धर्म प्रभाव भी व्यापक होने ने नारण शान्तरस भी आस्वाध है। साधारण लोगो म धर्म भावना जागृत करने के लिए यह आवस्यक भी है। किन्तु दूसरे वर्णन भी कम मृत्यर नही है। विदोपत नगरो कावर्णन भव्य एवम् तत्कालीन वास्युकला के अनुस्प मिलता है। इस महापुराण में धर्म भावना ही केन्द्र विन्दु कावाम कर रही है। इस केन्द्र विन्दु के आमपास अनेव बहानियों का विस्तार है। इन बहानियों पर युद्ध जातको ना पर्योप्तप्रभाव पदा है। एवम् उदातरस का परियोग कर सत्य, स्नान्ति, क्षमा, अहिता आदि सद्गुणों को अपनाने के लिए ये बहानियों प्ररणा देता है। हमचन्द्र के ना-श्वरूप गृत्रक्तियों के लिए ये बहानियों विष्करी हिंदि शिनक्ती है। वीतराग स्तोत्र तथा द्वातिश्विता बाव्य हेमचन्द्र के भक्ति काव्य के नमूने हैं। इनमें धर्म-तत्व के विवेचन वे साथ भगवान महावीर के प्रति भक्ति थी भावना ओतप्रोत हैं। अत इन बाव्यों में भक्ति रस है। भक्ति पुरा अन्त परण से भगवान महावीर की बरण में जाने के लिए वहा है। बीतराग स्तोवी यो पदते समय जियमहिम्न स्तोत्र एवम् रामरक्षा स्तोत्र का स्मरण हो आता है।

हेमजन्द्र के भक्ति-राज्यों की सबसे वडी विशेषता है-उनकी शान्तिपरकता। पृत्यित परिस्थितियों में भी वे यान्त रस से नहीं हुटे। उन्होंने कभी भी ओट में भू गारिक प्रवृत्तियों को प्रश्रय नहीं दिया । भगवान पति की आरती के लिए धगुठो पर भगवनी पत्नी का खड़ा होना ठीक है, किन्तु साथ हा पीन स्तनो के गारण उसके हाथ की पूजा की थाली के पूरपो का बिखर जाना कहाँ तक भक्ति-परक है ? राजशेखर सूरि के 'नैमिनाथ फागु' म राजुल का अनुपम सोन्दर्य अडिकत है किन्तु उसवें चारों और एक ऐसे पवित्र वातावरण की सीमा लिखी गयी है जिससे विलासिता को सहलन प्राप्त नहीं हो पाती। उसके सौन्दर्य मे जलन जही, शीतलता है। वह सुन्दरी है, पर पायनता की मूर्ति है। उसको देखकर श्रद्धा उत्पन्त होती है। आचार्य हेमचन्द्र के 'परिशिष्टपर्वन् में कोशा के मादक सोन्दर्य और कामूक विलास-चेप्टाओं का चित्र खीचा गया है। युवा मृति स्यूलभद्र के सथम को डिगाने के लिए सुन्दरी कोशा ने अपने विशाल भवन -म अधिकाधिक प्रयास किया, किन्तु इतहत्य न हुई। कवि को कोशा की माद-क्ता निरस्त करना अभीष्ट था। अत उसके रतिरूप और कामुक भावो का भइकन ठीक ही हुआ। तप की दृढता तभी है, जब वह बड़े से बड़े सौन्दर्य के भागे भी दृढ बना रहे । कोशा जगन्माता नहीं, बेश्या थी । वेश्या भी ऐसी वैसी नहीं, पाटलीपुत्र की प्रसिद्ध वेश्या । यदि आचार्य हेमचन्द्र उसके सीन्दर्य को जनमुक्त भाव में मूर्तिमन्त न करते तो अस्वाभाविकता रह जाती । उससे एक मृति का सथम बलवान प्रमाणित हुआ है।

निर्मुण और समुण श्रद्धा को उपासना के रूप में दो प्रकार की भक्तियों से सभी परिचित हैं। किन्तु निराकार आत्मा और वीतराम साकार भगवान का स्वरूप एक मानने के कारण दोना में जीती एकता आयार्थ हेमयन्द्र के काव्य में सम्भव हो सनी है येंसी अन्यत्र वहीं नहीं। अन्यत्र दोना के यीच एक मोटी विभाजक रेखा पड़ी है। इनके वाल में सिद्ध भक्ति के रूप में निष्कल सहा और तीर्थह्वर भक्ति म सबस ब्रह्म का देवल विवेचन वे सिए पृषक् निरूपण

है, अन्यथा दोनो एव ही हैं।

आवामं हेमचन्द्र का आराध्य नेवल वर्षन और ज्ञान में नहीं अपितु चित्र से भी अलड्ड त है। इनके बान्य में चित्र की भी भक्ति की गयी है। चित्र और मित्र को ऐसा सामवय अन्यव दुर्नम है। इस भिक्त का सम्बन्ध एक और बाह्य समार से है, तो दूसरी और अत्मा से १ डममे व्यक्तित्व में एक शालीनता आती है, व्यवहार में सोकद्रियता जाती है, तथा आत्मा में परात्मा या दिव्य तेन दमक उठता है। उन्होंने अहन्त और अस्मान में बोई अन्तर स्वीवार नहीं किया है। चेत्य वस्त्व के समान ही है। चेत्य यक्षी के आवाम-मृह हैं, उनकी भक्ति भयान के भक्ती की ही मिक्त है।

बहिरदगपक्ष-भाषा, शब्द-शक्ति,अलङकार, छन्द आदि---

भाषा - त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित की भाषा सरल, सरस एव ओज-मधी है। आह्यान साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जैन दर्शन का जिने-धन भी सुरविपूर्ण है। इसमें वर्णन की अधिकता है। वैदिन पुराणों के समान ही हेमचन्द्र के पूराण में भी अतिशयोक्ति दीसी का स्वच्छन्दता से प्रयोग किया गया है। तीर्थहररों के अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करने में आचार्य सिद्ध हस्त हैं। वैदिकों के कृष्णवरित्र के समान भगवान महाबीर का चरित्र भी इतनी अदमत वयाओं से भरा है वि उसमें से वस्तुस्थिति ना परिचय पाना अत्यन्त यठिन है। भगवान महाबीर के मुख के आमपास मूर्य से महस्र गुनी प्रभा है । उनका प्रतितिम्य नहीं मिरता। चरणों के नीच भूवर्ण कमल उमें हुए हैं। एक करोड देव उनके परिवार मे हैं। ये जहाँ जाते हैं स्वासित जलवृष्टि हाती है, भूमि वे वण्टव अधोमूल हो जाते हैं। आवाश में दुन्दुभी की ध्वनि होती है, आवाश में धर्मचक घमता है, पूप्प वर्षा होती है और पक्षीगण उनकी प्रदक्षिणा करत है। उनका धर्म-वज रत्नमय होता है। उनके शरीर में पसीना दरवादि मल नहीं होते हैं। उनकी पलकें हिलती नहीं, भार मुख होते हैं, बात और नागून बढते नहीं सथा वे आपाश में सचार शरते हैं। तीर्यंडनर जहाँ स्थित हाते है उन प्रदेश में शनपोजनपर्यन्त दुर्भिश्च नहीं होता । अतिवृष्टि अबवा अनावृष्टि हाती नहीं । इस राज्य में परचत्र का भय नहीं होता। उनका गरीर मुल्याण, मल-रहित, रोग-रहित, सुगधित तथा सुन्दर होता है। इस प्रकार महत्रातिमय और देवहत अतिशय उनमें होते हैं।

द्वयाध्य साध्य म शुद्ध विनाष्टता अरूर आ गयी है, विन्तु यह विनष्टता स्वाहरण में नियमों को समझाने के बारण नहीं आई है पाण्डिस्व प्रस्कृत के निए वित्र बाग्य को स्वता से क्लिस्टना आयी है। करने है ति व मध्नमन्पान थालों में सिद्धहरूत थे। याद्य वे प्रवाह में व्याक्षरण के नियम बड़ी सरलता से स्पन्ट किये हैं। "नम स्वस्तिम्बपास्वाहाऽनैवपट् यौगान्व" इस पाणिनि-सूत्र की सोवाहरण व्याक्या ही मानो उपस्थित की । है जहाँ ह्रयाश्र्य काव्य में क्लिएता है वहाँ उनके स्तोत-काव्यों में प्रसादयुक्त भाषा है। सिक्तरस का वहाँ राज्य है। समिबियन का स्तर भी जनता है। तपस्या एव स्वानुभाव होने के वारण ही ब साहित्य में महाबोद की महित प्रविक्त सके है। भिक्त स्वान स्तुत्र का स्तुत्र भी का स्तुत्र में का स्वान स

सन्द-शक्ति —अभिषा, लक्षणा और व्यञ्जना, इन तीनो शब्द-शक्तियों ना हेमचन्द्र ने अपने नाव्य में पर्याप्त उपयोग किया है। प्राय धर्म-अस्तिक्ष शब्द नो अभिष्या-शक्ति से ही नाम लेते हैं। लक्षण व्यापार अथवा व्यञ्जना ध्यापार में वे सिद्ध हस्त नहीं होते। आचार्य हेमचन्द्र जिन्होंने शब्दानुशासन एव काव्यानुशासन की रचना ही, व्यञ्जना में चमकार उत्पन्न करने में निज्जात थेवा अपराधी मनुष्य के उपर भी प्रभु महाबीर के नेत्र दया से तिनक नीची श्वर्थी हुई पुतली वाले तथा करुणावण आये हुए किंचित अमुओं से आद हो गये इसमें आचार्य हेमचन्द्र ने अध्यत्नना द्वारा यह मुखित क्या है कि पायों भी भगवान की शरण में जा सकता है। वह भी भगवान की दया का पत्र बनता है। इसमें गीता की उक्ति "स्थियों वैद्या तथा श्रृह्योत्तेष्ठिय याक्ति परामित्त्र" की ध्यति मिलती है। नगर वर्णन में वे प्राय अभिभा का ही प्रयोग करते है।

श्रवक्षकार — स्वभावीतिः, अतिगयीतिः, वृष्टान्त, उत्पेका, अयोतिः अपन्दृति, अयोत्तारव्यात आदि सभी महत्वपूर्णं अतङ्गारी का हेमचन्द्र ने काव्य के प्रवाह में प्रयोग किया है। अनुपातः की छटा देखिये है। प्रात काल गोकुल में वृद्धनरों ने अपने यच्चो से कहा—दूध निकालो, दूध पात्र में रखों, पात्र में रख कर वस्त्र से आवरण करो। तुमने दूध पी लिया अथवा छाछ चाहिये अथवा

१-इयाश्रय सर्ग ३, श्लोक ३४

स्वधा पिनृष्य इन्द्रायवयट् स्वाहा डविर्भुते । नगो देवेष्य इत्यत्विग्वाच सस्यक्रिया फलान् ।। ३−३४ २∼इयाश्रय सर्ग २ श्लोच ४८ ।

१, योगशास्त्र मगलाचरण

कृतापराधेऽपि जने कृपामन्यरसारयो ।

ईप द्वाप्पाई योभंद्र श्री वीर जिननेमयो ॥

३-द्वयाध्ययसर्गे १ श्लोक १८-१०

पानी से चलेगा ? उदनेक्षा का उदाहरण ? - अणहिलपुर की स्तियां चिरतवती है-चपतिता तो केवल सेना में हैं। अणिहलपुर के विद्वानों को विद्वता की देखकर सम्विष् भूतोक छोडकर चने गये। सन्देह अलङ्कार का उदाहरण - इस नगर के सील मुननवित्यों की तरफ देखकर तर्क करते हैं—ये प्रत्यक्ष कीमल हाप हैं अपवा काल ? हाथों के नख जो रिक्रमा लिये हुए हैं, कमलास्थांत केसर तो नहीं है ? इसमे मुगीद्शाम् में रूपक अलङ्कार ही है। अतिशयोंकि देखिये - राजा का प्रताप देखकर सूर्य भी मन्द पड क्या। शायद उसका प्रवाप राजा ने छीन लिया होगा। क्या का प्रभाव देखिये। उसम नाद है, माधुर्य है स्वमावीक्ति के भी उदाहरण विद्यान हैं ।

कुमारपाल चरित काब्य में स्वामाविक भाषुर्य और सौन्दर्य के रहने पर भी उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, दौपक, अतिशयोक्ति, रूपक, आदि अलङ्गारो भी मुन्दर योजना की है। उत्प्रेषा अलङ्कार के व्यवहार द्वारा कवि हम ने सरसता के साथ काव्य में कमनीय भावनाओं रा सयोजन किया है<sup>8</sup>। वसन्त के आगमन ने समय उसका स्वागत करने के निए दन के द्वार पर कोयल मधुर हिन में ममन पाठ कर रही हैं। यह मयल-पाठ ऐसा मालूम होता है कि जैसे काम विह्वल प्रोधितकाएँ अपने पतिया के स्वागत के लिए मधुर वाणी में स्युतिपाठ बरती हा। अतिवयोक्ति के प्रयोग द्वारा तथ्य का स्पष्टीकरण मनोरम

१-द्वयाध्यय सर्ग १ श्लोक ३६

दुग्प स्म दुग्ध स्म निधस्परायाँ निधस्त्रात्यस्म च दातचापि । तत्राणि वा दाद्ध विमम्बु दादेत्याङ्ग सम सम्प्रति घोप वृद्धाः ।। २–४८ अपूराणी मृद्र पद्म किमु कि गु नरका असो । वेसराणीनि तर्वयन्ते जनैर्रास्मम्मृगीहणाम् ॥ १–३६ २–इदाध्य सर्ग २ म्होर १७

स्वयामदीयोय मया स्वदीयो राजन् प्रतारोजुङ्गत स्वयीति । सर्वे कुलोमानुरदेति मन्दर्मियायय सप्रति माद्विधाम् ॥ २–१७ ३–अन्ययोग स्यवस्टेद श्लोक १६

४-मुमारपाल परित सर्ग ३ श्लोक ३४ ।

स्प मे इस प्रकार उपस्थित निया है । गौर वर्ण के नागरिक अपनी-अपनी पिलायों सहित भवनों के उपर रमण करते हुए देव और नाग कुमारो हारा आश्चर्य पूर्वक देखे जाते हैं। अर्थात वहाँ वी नारियाँ अपने सौन्दर्य से अप्स-राओं को और पृस्य देवों को तिरस्कृत करते हैं।

छार — सम्झत के सभी लोगिप्रम छत्यों का हेमचार ने अपने गाया में उपयोग निया है। महाकारम के नियमों के अनुसार समें में अन्त ग छत्य में परिवर्तन होता है, मालिनी अथवा मार्चूल विकीशित छन्द का ये स्तुति में प्रयोग करते हैं। द्वार्तिशिका स्तुति में उन्होंने रिड के अनुसार उपजाति छन्द का ही प्रयोग किया है तथा अन्त में गिर्खारणीं का प्रयोग किया गया है। रामासण, महाभारत तथा पुराणों को आदश मानकर हेमचन्द्र न अपनी पुराण को रचना की जिससे पुराणों में अनुसार अनुस्तुम् छन्द का प्रयोग किया गया है। प्रोठ केतीची वा मत है कि कास्य की दृष्टि से इनका अनुस्तुम् सवाय है। किन्दु पूराणों में अनुस्तुम् इस प्रकार ने ही पाये जाते हैं।

हुमचल्द्र के काव्य की महता- महाकाव्य, पुराणकाव्य एवम् स्तोत काव्य आदि वाव्य के प्रत्येक क्षेत्र में हेमचल्द्र की नवनवांमध्याणिती प्रांतमा के दर्शन होते है। इनके काव्य में विस्तार के साथ गम्भीरता भी है। केवल धमं प्रचार का हेतु सामने रक्षकर काव्यनिमित करने वाले महाकित्यों में अथवधीय के पश्चाल् आवार्य हैमचल्द्र का ही नाम आदर पूर्वक लिया जा सकता है। किन्तु अथवधिय का बाव्य आस्त्र काव्य नहीं है। हैमचट्ट ने द्वयाथ्य 'शास्त्र काव्य लिखकर गुजरात में प्रारक्ष्म धादक काव्य रचता तीनी की परम्परा को विकासित, वृद्धिगत सथा परिवर्धित किया। यधिम भट्टिट के पश्चात कित्य आस्त्र काव्य नार हुए हैं फिर भी इनने विशेष उल्लेखनीय आधार्य हैमचल्द्र ही है। 'भट्टिकाव्यकार' ने अपने भट्टिकाव्य में केवल सस्त्रत भाषा के सम्बन्ध में ही कहा है चिन्तु हैमचल्द्र ने अपने प्राह्मकाव्य में सस्वत्र प्राप्त के सम्बन्ध में ही कहा है चिन्तु हैमचल्द्र ने अपने प्राहमकाव्य में सस्वत्र प्राप्त के सम्वन्ध में ही कहा है विन्तु हैमचल्द्र ने अपने प्राहमकाव्य में सस्वत्र प्राप्त तीन-वार प्रताब्यित को परमार है। इस प्रकार भट्टि के पश्चात् प्राय तीन-वार प्रताब्यित को परिवर्ध की विव्य ।

१-कुमारपाल चरित सर्गे १ स्तोक १२ । सा वासना सा क्षणसन्तिवश्च ना भेदभेदामुमर्थपेटेते । ततस्तटादाश्चि शकुन्तपीत न्यामास्वहुनतानि परेक्षयन्तु ॥ १६

हेमजन्द्र अपने समय के अद्भुत पण्डित थे और उनकी कीति का प्रसार उस समय के सस्कृत-विका के केन्द्र कामगीर में भी हुआ पा। महाकवि कालि-एस की भीति उन्होंने अपने काव्य का क्यानक महागारत अववा पौराणिक स्रोत ने नहीं निन्तु ऐतिहासिक स्रोतो म तिवा और उस पर अपनी प्रखर प्रतिमा की छाप बँडा दी। सबमुच उनके 'द्वयाश्रय' काव्य में काव्यन्तीन्दर्य तथा व्यावरण पा मणिवाज्यन सयोग है। उनकी कविता मस्ट्रत-साहित्य की अनुपम उपलिध्य है। णव्यो के सुन्दर विन्यास में, मावों के समुचित निवहिं में, कल्पना की केंची उद्यान स तथा प्रकृति के सजीव चित्रण में इस महाकाव्य का काव्यजगत् में अदितीय त्यान है। स्टांत काव्य की उनकी कविता सहदयों के मन वो हस्ती है। शब्द और अर्थ को नवीनता उसे सचमुच 'एकार्यम्त्यजतानवार्यवटनाम्' यता देती है। 'द्याश्रय, में एक ही विषय पर कई ब्लोको में वर्णन मिलेगा, पर सर्वत्र नवीन शब्दावली एवम् अभिनव पद-रचना उपलब्ध होती है। अतिश्योत्ति सर्वाच नवीन में इनवस्त्र अदिताय है। शब्दार्यका सामज्जस्य मनोहर है।

भट्टि के अतिरिक्त सम्मवत महाकवि 'माथ' का 'शिशुपाल वध' भी हैमचन्द्र के सामने आदर्श रहा होगा । इतका सारा काव्य प्रौड एव उदात शैली का उल्हान्ट उदाहरण है । प्रत्येव वर्णन सजीव एवम् सालङ्कार है ।

मुख आलोचनो ने हमाध्य नाध्य पर पृत्रिमता और आहम्बर की अधिन सा मा दोपारेणण निया है पर उनके नाव्य के विदीय प्रयोजन को ध्यान से रखते हुए यह नहना अतुनित न होगा नि उसने वास्तित्रक काव्य के पुणो की कभी नहीं। पहले तो उन्हें स्थानरण के अटिल से जटिल नियमा के खडाहरण प्रपिस्त करते हैं। दले तो उन्हें स्थानरण के अटिल से जटिल नियमा के खडाहरण प्रपिस्त करते हैं। इस दूसरे अपने नाध्य के सर्वजनविदित कथानन में मीनितवा का सान्तिया करता था। इसमें सन्देह नहीं नि इन उभय उन्हें क्यों का एक साथ निवाह करना विसी भी निव के लिए निताल कटिन नार्य है। इस कटिनाई के रहते हुए भी हैमचन्द्र के महाकाव्यों में रोचनता, मधुरात और क्योंचित सर-स्ता क्या अनास नहीं है। इनके प्रमायनाची सवाद, प्राष्ट्र तिन दूक्यों के मनोरम विषयण, प्रोड्वयञ्जना प्रणाती तथा वस्तु-वर्णन उद्ध द्व निट के है। हैमचन्द्र के कास्त्य वा मुह्याह्वन थी विदरतिहत, वरदावारी एवम् एस० के ठे ने उचित

रूप से किया है । 'त्रिपष्टिशलाकापुरुष चरित' में कथा के प्रवाह मे बीच-बीच मे जनधमें के सिद्धान्तो का आवस्पक रूप से प्रतिपादन किया गया है। कही-वही गूढ दार्थानक तत्वों को काव्य रूप मे प्रस्तुत करने के फलस्वरूप शैली मे शिथि-लता एवं दहदता आ गयी है।

पण्डित कवियों में स्थान- महावि कालिदास के पश्चात् महाकि भारित ने सर्खत काव्य में एक नवीन 'कैली' को जन्म दिया। श्री बलदेव उपाध्याय ने उसे 'अलडकुत मैली' का नत्म दिया। उसे कृतिन ग्रेसी भी कहते हैं। इस समय तक संस्कृत भाषा का क्षेत्र राजसभा तक ही सीमित रह गया था। राजसभा से उपस्थित पिंडत-समाज का मनोरजन करना ही संस्कृत कवियों ने पाष्टि-त्यपूर्ण ग्रेसी,-अलबकृत ग्रेसी का आरम्भ किया। इस ग्रेसी अलतर्गत धीरे-धीरे भाषा था। अत, पण्डित जन के मनोरजनार्थ पण्डित कवियों ने पाष्टि-त्यपूर्ण ग्रेसी,-अलबकृत ग्रेसी का आरम्भ किया। इस ग्रेसी के अन्तर्गत धीरे-धीरे भाषा ने अपनी सरत्तता छोडकर क्लिया । इस ग्रेसी के अन्तर्गत धीरे-धीरे भाषा ने अपनी सरत्तता छोडकर क्लिया वाह्य श्री सी सी सामा का आप्रय लिया। परिणामतः इन काच्यों में सरत्तना और स्वाभायिनता की कमी है। इन पण्डित कवियों ने काव्य का उद्युव्य बाह्य श्रीभा-अलडकृत, भनेप योजना एवन्। ग्राव्य क्रियों ने काव्य का उद्युव्य बाह्य श्रीभा-अलडकृत, भनेप योजना एवन्। ग्राव्य क्रिया च्याकरण आदि बाह्य हो भामा के पालन मे अपनी निपुणता सिद्ध करता तथा ख्याकरण आदि बाह्य हो गया। काव्य का वियय गाँण हो गया तथा भाषा श्री ग्रेसी की अलडकृत करने की कला प्रधान हो गयी। हो गया ने व्या माणा हो गयी।

दून काव्यों के रचितता प्राय: राजाओं के आधित हुआ करते थे। ये राजा स्वय साहित्यिक देखि के व्यक्ति होते थे और उनमें वास्तविक गुणों की परीक्षा करने की क्षमता होती भी। राज-सभाओं के दूस प्रभाव के कारण तत्का-लीन संस्कृत महाकाव्यों पर रावकीय जीवन की-उसकी विलासिता तथा कृति-मता की स्पष्ट ग्राप दिवाई पडती है। माव-प्रदर्शन का स्थान वैद्यक्त-प्रदर्शन में

In his poem called कुमारपाल चरित written in Sanskrit and

Aspects of Sanskrit Lietrature-S. K. Dey.

ले लिया तथा बल्पना की प्रधानता हो गयी । इन काल्यो पर 'कामशास्त्र तथा अलड्कार गास्त्र का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अलड्कार शास्त्र ने काव्य सम्बन्धी नियमो को निर्धारित किया तथा कामशास्त्र ने नायक-नायिका के आचार-विचार को प्रस्तुत किया। शास्त्रीय सिद्धान्त की प्रधानता ने इन पण्डित निर्धान को अपनी स्वतन्त्र उद्भावना-सक्तित के प्रति सतक कर दिया। उन्होंने शास्त्रीय मत को शेट, और अन्त प्रेरणा की गुण मान निया।

पण्डित बिवागे की यह अलडहत जैली हतनी लोकप्रिय हुई कि 'भारवि' के पत्रवात इस जैली से युक्त काव्य-तिर्माण करने की होड लग गयी। जिजुपाल वर्ष के रचिता 'भाष' ने मानो ल्यार्घ की भावना रख हर ही अपने काव्य को भारवि के 'भारवि के 'भारवि के 'भारवि के 'विदान पर्याद कि लग से सामित के 'विरात जुनीय' का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है, तो रत्नाकर के हर विजय' नामक महाकाव्य पर माच का प्रभाव स्पष्ट दिलत होता है, तो रत्नाकर के हर विजय' नामक महाकाव्य पर माच का प्रभाव स्पष्ट दिलत होता है। भार्द्य के 'मर्द्य-काव्य' ने इस परम्परा मे एक और अध्याप जाट दिया अलडहत जैली के साथ-साथ व्यावरण के जटिल नियमों के उदाहरण प्रस्तुत करना भी इन पण्डित कव्यां का लह्य वन गया। इम प्रकार भारवि मे आरम्भ होने वाला अलडहत कैली का स्पर्य का प्रभाव काव्य 'शास्त्र काव्य' मे परिणत हो गया। यह उसी अलडहत जैली की बर्म परम सीमा है।

Prakrit, the learned Jain Monk, Hemchandra proves himself simultaneously a poet, historian, and grammarian in the two languages. The work contains the history of जालुक्या particularly of कुमारपाल in cantoes 16-20. This prince is extolled above all as a pious Jaina it is evident that जुमारपाल was full in his and at the peck of his fame when the poem was written.

H Winternitz-History of India Literature Vol III P. I Page 102

<sup>&</sup>quot;... Some poems were written for the main purpose of preaching the religion ঘাইছিছে ঘাইল has a number of popular tales which the author introduced into his biographical narrations about Jain Saints History of Sarakrit Literature by ব্যৱসায় Page 84, 91, 101, 122, 126

इस पण्डित शैली वा प्रभाव 'जैन महाकाव्यो' मे भी परिलक्षित होता है। हरिचन्द्र नामक विव ने 'धर्मशर्माभ्युदय' नामक महाकाव्य की रचना की, जो इसी कृत्रिम शैली का प्रतीक है। १२०० ई०के बागभट के 'नेमिनिर्वाण' काव्य पर 'धर्मशर्माम्युदय' का प्रभाव परिलक्षित होता है। 'धर्मशर्माभ्युदय' मे चित्रालडकारा की भरमार है। १२०० शताब्दी में ही महाकवि कविराज ने 'राघवपाण्डवीय' नामक महाकाव्य की रचना की । इसमे प्रत्येक श्लोक मे श्लेप द्वारा रामायण और महाभारत की कथा का साय-साथ वर्णन विया गया है। बाद में इस काव्य वा भी अनुकरण होने लगा तथा व्याकरण प्रधान शास्त्र काव्य को परम्परा विकसित होने लगी। श्री हरदत्तसूरि के 'राधवनैपधीय' में नल और राम की और चिद्यारकृत 'राधवयादवपाण्डवीय' में रामायण, महाभारत तथा भागवत की कथा एक साथ वर्णित है। विद्यामाध्य रचित' पार्वती ऋक्सि-णीय' मे शिव-पावती तथा हुण्ण-ऋविमणी के विवाह ना एक साथ वर्णन किया गया है। बेंकटाध्यरि के 'यादवराघवीय' में सीधे पढ़ने से राम तथा उलटे पढ़ने से कृष्ण की कया का वर्णन है। पण्डित काव्य का चरमोरूपं श्री हर्ष के 'नैपध' मे देखने को मिलता है जिन्होंने अपने काव्य को जानबुझ कर विलब्द बनाया। उन्होंने कहा है, 'पण्डित होने का दर्प करने वाला कोई दु शील मनुष्य इस कान्य के मर्म को हठपूर्वक जानने का चापल्य न कर सके इसलिये हमने जानबुझ-कर कहीं-कहीं इस गन्य मे प्रन्थियों लगादी हैं। जो सज्जन श्रद्धा-भक्ति पूर्वक गुरु को प्रसन्न करके इन गुढ ग्रन्थियों को सुलझा लेंगे, वे ही इस काव्य के रस की लहरों में हिलोरे ले सकेंगे।

पण्डित कविया म आचार्य हेमचन्द्र वा महत्वपूर्ण स्थान है, इनका काव्य 'पिछवतच्य होकर 'चारत्रकाच्य' भी है ! इनके काव्य मे चुछ ऐसी विशेषता पायी जाती है जो अन्य पण्डित कवियों में काव्य में मही पायी जाती है । पहली विशेषता तो यह है कि उनमें धर्म-प्रवार की भाउवना प्रोत्त हो । चमरहृत खेली में न्याकरण बताते हुए उन्होंने अपने धर्म का प्रभावपूर्ण प्रचार किया है एवम् प्रमारवाल को शावक ध्रम में आचार-चेड किया है। यह बात अन्य पण्डित काव्य में तथा प्राप्त को शावक ध्रम में आचार-चेड किया है। यह बात अन्य पण्डित काव्य में तथा प्राप्त काव्य में मही पायी जाती। दूसरी विशेषता उनका काव्य ऐतिहा- सिक काव्य है । सत्येष में, आचार्य हेमचन्द्र के काव्य में सरकृत बृहत्वयी के अनुसार पाण्डित्यपूर्ण पपरकृत शैली है, भदिट के अनुसार व्याकरण वा विवेषन है, अववर्षण के अनुसार द्वाहरास भी है। इतनी सारी वाते एक साथ अन्य किसी भी वाव्य में पायी नहीं जाती। अतः

नि सन्देह आचार्य हेमचन्द्र का पण्डित-कवियो में मूर्धन्य स्थान है। उनके जैसे पण्डित के द्वारा निद्धराज जयसिंह की पण्डित सभा यथार्थ में पण्डित सभा हो गयी थी। 'सिद्ध हेम शब्दानुशासन', 'त्रिपष्टिकासकापुरप परित' आदि में उन्हों-ने को राजा की स्तुति में प्रयस्ति श्लोक लिखे हैं वे दरवारी काव्य के उन्हष्ट नमुते हैं।

हेमचन्द्र के काव्य-प्रन्थों का ऐतिहासिक एवम् पौराणिक पक्ष-

अस्य साहित्य के समान सस्कृत के ऐनिहासिक काव्य में भी आवार्य हैमवन्द्र का स्थान विभाद है । सस्कृत ऐतिहासिक काव्य में 'क्राव्य' को महत्व अधिक दिया जाता है, इतिहास को कम । कही कही तो इतिहास के सरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, और कही कही इतिहास का अतिक्योंकि में विगर्यान किया जाता है । इस प्रकार का विपर्यान विल्हण के 'विक्रमाडकदेवचरित' में देवा जा सकता है कियु आवार्य हेमचन्द्र के 'कुमारपाल चरित' अथवा 'इयाध्य' वाव्य प्रस्ता का ऐतिहासिक त्रव्यों की उपेशा मही की गयी है । इस दृष्टि से हेमचन्द्र के काव्य प्रत्यों का ऐतिहासिक त्रव्यों की उपेशा मही की गयी है । इस दृष्टि से हेमचन्द्र के काव्य प्रत्यों का ऐतिहासिक पत्र अरबन्त सवल विद्य होता है ।

प्राचीन काल ने पुराणों से तत्कालीन धार्मिक सामाजिक एवम् सास्कृ-तिक जीवन का विशद चित्र उपलब्ध होता है। बौद्धो और जैनो के ग्रन्थों म भी ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन राजाओं की प्रशस्तियों मे ऐतिहासिक तथय उपलब्ध होते हैं। फिर भी इन्हें ऐतिहासिक नाव्य नहीं वह सवते । अथ्वधोप (१ ई०) का 'बुद्धचरित' ऐतिहासिक कान्म मधा जा सकता है किन्तु वह अधिकाणत काव्य है। धर्मोपदेश उसका उद्देश्य है। अन ऐतिहा-सिक दृष्टि से उसका महत्व नहीं है। सर्वप्रयम ऐतिहासिक ग्राम्भाव्य की रचना करने का श्रेय बाण भटट(ई०६०६-६४६)को है। उनके 'हर्षचरित' मे महाराज हर्पवर्धन व: चरित्र अड्कित है। इसमे इतिवृत्तो का उल्लेख कवित्वमय भाषा व में दिया गया है। किसी घटना की तिथि भी नहीं दो गई है। राज्यवर्धन को मारने वाले गाँडाधिप का 'हर्षचरिस' मे कही नाम तक नहीं बतलाया गया है, अत्र एव काव्य का ऐतिहासिक महत्व कम हो गया है। बाक्पति राज का 'गौडयहो' नामक प्राकृत ऐतिहासिक काव्य है (७३६ ई०) । गौडवहों में ऐति-ह्यास्य बातो का वर्णन बहुत ही वस है। उसमें यशोवमी द्वारा एक गौड राजा के परास्त करने की घटना का वर्णन है, किन्तू उस गोड राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। ई० १००५ में पदम्गुप्त अथवा परिमल वालिदास का नवसाहसाइक चरित की रचना हुई। इसमें भी विस्तृत वर्णना से

कथा का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है तथा ग्रन्थ ना ऐतिहासिक महत्व कम हो भया है। बिल्हण ने १००५ई०के लगमा 'रिकमाध्युद्धे चिरत' तामक ऐतिहासिक कास्य की रचना की। इसमे चालुक्य वंशी राजा किमादित्य का चिरत वर्षणत है, निव ने अपने चरितनायक का अतिरक्षित वर्षण किया है। जगरु-जगह पीराणिक और अलीकिक प्रसद्धा ने उल्लेख से काव्य का ऐतिहासिक पर्धा निर्मल पड़ा था है। घटनाओं की तिथियों भी सुचत नहीं की गई है। महावि कल्हण-कृत राजदर्धाणों' (१९४०-४१ ई०) ऐतिहासिक काब्यों में सबसे अधिक महत्वमय है। यदि कहा जाये कि 'राजदर्धिणां' सस्कृत साहित्य में एतिहासिक प्रवास है तो अत्युस्त नहीं होंगी। चल्हण ने आदि काल से लेकर सन् १९४१ के आरम्भ तक काश्मीर के प्रस्के पात्र के प्रस्कृत साहित्य में सहत्व के प्राची ऐतिहासिक महाकाव्यों में यही एकमात्र कि हो तसमें तिथियों का निर्मल के प्रस्के वास्ति हों। सहहत के प्राची एतिहासिक महाकाव्यों में यही एकमात्र कि ही जसमें तिथियों का निर्मल विया गया है। कही-कही कल्हण की कालवणना भान्तिपूर्ण है। किर भी 'राजदर्धिता'।' सस्कृत की अमृत्य कृति है।

कस्हण ने अनन्तर रचे गये ऐतिहासिक काव्यों मे आवार्य हैमचन्द्र का 'कुमारपाल चरित' अपचा 'हमाश्रम' काव्य ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि अध्हलवाड के चालुक्य बशी राजा कुमारपाल के सम्मानार्थ इस ऐतिहासिक काव्य की रचना की गयी। प्रो० पारीख नायह मत, जो सर्वया चिवत प्रतीत होता है, 'कि सस्कृत द्वयाश्रय का अधिकाश मांग सिद्धराज जर्यासह के समय मे विख्या गया होना चाहिए।

"द्वयाथय काव्य" मे कुमारपाल के शासन का वर्णन करते हुए काव्य के १६ वें सर्ग से २० वें सर्ग सक ओ कुछ कहा गया है उसमें कम से कम इतनी सत्यता है कि कुमारपाल जैन धर्म के सिद्धान्तों का सच्चा अनुवाधी था। इसने अवस्थल करें। दण्ड का विधान करते हुए पशु-हिंसा का निर्धेष्ठ कर दिया था, और अनेकानेक जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था। वह निष्टित रूप से जैन-धर्म के पक्ष-पात भी नीति का अनुसरण करता था। कुमारपाल परिता में मिनानित ऐतिहासिक तच्य पूर्णतया सत्य हैं- (१) कुमारपाल का राज्याधि-वार, (२) सत्यधर्मकान प्राप्त करते की उसकी मनीया, (३) हेमचन्द्र का पूर्व कालीन जीनन, (४) हेमचन्द्र और कुमारपाल ना सन्वय, (४) कुमारपाल का जीन-महोत्सवों को मनाता, (६) सीराष्ट्र मन्दिरों की कुमारपाल की यात्रा (७) गिरनार पहाड पर सीपाल बनाना, (८) विद्वार पीधशाला आदि मा

निर्माण, (१) बुमारपाल का जैन धर्म में अतीव रुचि लेना, (१०) बुमारपाल का दैनिक वार्यक्रम, (११) नमस्तार मन्त्र में बुमारपाल की श्रद्धा तथा (१२) कुमारपाल ने जीवन सम्बन्धी अन्य उल्लेख।

ु सस्कृत 'द्वयाश्रय काव्य' को "चालुक्यवशोत्त्रीतैन" भी वहा जाता है। श्री पारील महोदय ने अपने ग्रन्य अगहिलपुर के चालुक्य दश के इतिहास में संस्कृत 'द्वयाश्रय बाज्य' ना एव 'जुमारपाल चरित' ना बहुत उपयोग निया है। "परिशिष्ठ पर्वन्" मे महाबीर के पश्चात् जम्बुस्वामी से लेकर वद्यस्वामी तक का इतिहास दिया गया है। इसी में सम्राट श्रेणिक, सम्प्रति, चन्द्रगुष्त, अमोन, इत्यादि राजाओं का इतिहास भी गुधा हुआ है। हेमचन्द्र के परि-शिष्ट पर्वे के अनुसार महावीर के निर्वाण के १५५ वर्ष परवात् चन्द्राप्त गीये राजा हुआ। हेमचन्द्र वे परिकिट्ट पर्वे में बतलाया गया है कि स्वयस्भव थाचार्य ने अपने पुत्र मनक को अल्पाय जानकर उसके अनुग्रहार्य थागम के सार-रूप दैशवैकालिव सूत्र की रचना की। जिस प्रकार 'द्वयाश्रय काव्य' मे ऐतिहा-सिव पक्ष सबल है उसी प्रकार आचार्य हेमचन्द्र वे 'त्रिपष्टिशलाका पुरुप चरित मे पौराणिक पक्ष सबल है। यद्यपि हेमचन्द्राचार्य स्वय उसे एक महायाच्य बहते हैं, फिर भी उसमे पौराणिन पक्ष सबल होने से वह एक जैन पुराण ही यहा जा सकता है। वैदिक पूराणों को सभी विशेषताएँ इस पूराण में विद्यमान हैं। इस पराण में तत्वालीन धार्मिक, सामाजिक, एवं सास्ट्रतिक जीवन भा भी विशद चित्र उपलब्ध होता है। सस्तृत से क्या साहित्य मे भी 'परिशिष्ठार्वन' का उच्च स्थान है। यह मत्य है शि उन पथाओं को जैन सम्प्रदाय के मतानुसार परिवर्तित विया गया है वयोशि जैन सम्प्रदाय मे अतीव आस्या होन वे बारण उन्होंने बस्तुओं और घटनाओं को विशेष दिष्टिकोण से देखा है । यथानुसार धन्द्रगुप्त को एव जैन बताया गया है। इतना होने पर भी इम पुराण ने जैन सस्ट्रति में प्राचीन पौराणिक परम्परा के अभाव की पूर्ति की है।

ऐतिहासिन एव पौराणिन पक्ष ने समान आचार्य हेमचन्द्र ना मिननपरा भी मवल है। भगवान महाबीर की स्तुति म उन्होंने प्रौड़ दार्यनिन स्तोत लिये। इससे सिद्ध होना है कि वे वेचल मास्त्रा के निमांता नहीं किन्तु सरस, मुरविपूर्ण बास्स के रचित्रा भी हैं। भिक्त की दृष्टि से भी इन स्त्रोतो का उनना ही महास है जिनना कि एक मुक्तर बास्य-गृति की दृष्टि से। इस सम्बन्ध में भी, जैनोधी का मत हुद्ध है। आचार्य हेमचन्द्र

"Hemchandra has very extensive and at the same time accurate knowledge of many branches of Hindu and Jaina learning, combined with great literary skill, and on easy style His strength lies in encyclopaedical work rather than in original research but the enormous mass of varied information which he gatherd from original sources, mostly lost to us makes his work an inestimable mine for phieological and historical research."

<sup>1-(</sup> Encyclopaedia of religion of Ethics ) Vol. VI P. 591

अव्यायः ३

## ट्याकरण ग्रन्थ

## हेमचन्द्र की व्याकरण रचनाएँ

सस्कृत व्यावरण का सर्वोक्तिप्ट रूप पाणिलिकृत "अष्टाध्यायी" से पाया जाता है। उन्होंने अपने से पूर्व के अनेक वैदाकरणो, जेसे-शाकरावन, शांगिक, स्कोटायन, आरियाल, आरियाल, आरियाल के लिया है। जिससे व्यावरण-शांकर की स्कोटायन, शांगिक, स्कोटायन, आरियाली अर्था है। जिससे व्यावरण-शांकर की रावता इति। सर्वाहरणने विकास सारा का सड्वेत मिलता है। भगवान पाणिलि की रावता इति। सर्वाहरणुण व अपने से पूर्व की समस्त मान्यताओं का यथाय- व्यव यथाविष्ट स्वावर्ध करने वाली सिद्ध हुई कि उससे पूर्व की उन समस्त रावताओं का प्रवाद-सार इक गया और वे पुत्त हो जयों है इतना सोकािय हुआ कि उससे भिन्त प्राचीन तन्त्र व्यवहार के परे हो जाते के कारण कुल-आयः हो गये। पाणिनी ने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थकारों के अनेक सूत्र अपने ग्रन्थ में सर्वाहत किये हैं।पाणिनी के बन्य 'अष्टाध्यायी' में यदि कुछ म्यूनता होए एवं गयी थी तो उत्रका सोधान वार्तिककार कार्यायन और भाष्यकार परा-क्रालि ने कर दिया। इस प्रकार पाणिनीय-व्याकरण-सम्प्रदाय को जो प्रतिष्ठा अस्त स्वरंध के लिए एवं प्रति करें।

पाणिति के पश्चात् अनेक वैयाकरणो ने व्याकरण-यास्त्र की रचना की । उत्तरकालीन वैयाकरणो मे से अधिकाण का आधार प्राय: पाणिनीय 'अस्टाष्ट्रयायी है। वैचल नातन्त्र व्याकरण के सम्बन्ध मे विद्यक्जनो की यह मान्यता है कि इसका आधार कोई अन्य प्राचीन व्याकरण है। इसी कारण कातन्त्र को भी प्राचीन माना आता है। पाणिनीतर वैयाकरणों मे निम्म प्रन्यकार प्रसिद्ध है-  कातन्त्रकार, २. चन्द्रगोमी, ३. क्ष्मणक, ४. देवनन्दो, ५. वामन,
 म. पाल्यकीर्ति, ७. शिवस्वामी, म. भोजदेव, ६. बुद्धिसागर, १० भद्रेण्यद ११ हेमचन्द्र, १२. कमदीश्वर, १.. सारस्वत ब्याकरणकार, १४. वोपदेव तमा १५ पदमनाभ<sup>क</sup>।

पाणिनीय परम्परा द्वारा सस्कृत भाषा वा परिष्कृत रूप अवश्य स्थिर हो गया, विन्तु व्याकरण शास्त्र की अन्यान्य पद्धतियाँ भी साथ-साथ चलती रही जैन सम्प्रदाय में देवनन्दी, शाक्टायन, हेमचन्द्र आदि कई वैयाकरण हुए हैं । देवनन्दी ने अपने शब्दानुशासन में पूर्ववर्ती छ जैनाचायों वा उल्लेख विद्या है । उनके प्रन्य व्याकरण सम्बन्धी वे विन्तु ये प्रन्य अव उपलब्ध नहीं है । पाणिन प पत्त्र विद्यावरणों में हेमचन्द्रभूदि तव जो वैयाकरण हुए हैं उनमें देवनन्दी (ई० ५००-५५०) का 'जीनन्द्र व्याकरण', वातन्त्र, पाल्यकीति (६०१-६२४) वा शाक्तायन व्याकरण' एव भोजदेव (स ५०६५-१११०) वा 'सरस्वती कठाभरण' विरोप महत्वपूर्ण है । वानन्त्र व्याकरण वा हेमचन्द्र पर पर्याप्त प्रभाव पदा है। शाक्तायन व्याकरण' भी हेमचन्द्र से पूर्व बहुत प्रसिद्ध या । हेमचन्द्र पर जीनन्द्र तथा शाक्तायन दानों वा प्रभाव पदा है । शाक्तायन विवास क्याकरण वा नाम से प्रसिद्ध है । इन्हें सस्कृत भाषा का पुनरुद्धारक कहते हैं । इनके व्याकरण वी लोजियता वो देगसर ही स्पर्धावण पिद्धराज जवसिह ने हेमचन्द्र को व्याकरण वानो पी प्रेरणा दी ।

आचार्य हेमच द्र में अपने समय में उपलब्ध समस्त ब्याकरण वाडमय वा अनुगीलन कर अपने 'धब्दानुजामन' एव अन्य क्याकरण प्रत्यों की रचना वी । हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती व्याकरणों में तीन दोप-विस्तार, कांटिनता एव कम-भग या अनुगीलनहृत्य, पाये जाते हैं, विन्तु गब्दानुजासनकार हेमचन्द्र कक तीनो दोषा ने मुक्त है। उनका ब्याकरण मुस्पट एव आगुवीधक रूप में सहस्त भाषा वे सर्वाधिक प्रदों ना अनुगासन उपित्यत करता है। यद्यपि उन्होंने पूर्ववर्ती व्यावरणों से मुख न बुद्ध प्रहुण विया है, विन्तु उम स्वीवृति में भी मीलिनता और नवीनता है। उन्होंने मूत्र और उदाहरणों को प्रहुण वर केने पर भी उनने निवस्पत कम वे वीलप्द्र में एव नमा ही चमलार उदाल विया है। मुत्रों की समता, मुत्रों के भाषे की विवस्त के स्वावधी में प्रहुण वर केने पर भी उनने निवस्पत कम वे वीलप्द्र में एव नमा ही चमलार उदाल विया है। मुत्रों की समता, मुत्रों के भाषे को प्रवाद नमें हम वे मूत्र एव अमेध- वृत्ति वे वाक्यों भी ज्यों के रात्रों हम से अस्वा मुद्ध पित्र ने साम निवद- वर भी अपनी मीलिवना वा अधुल्य बनावे रात्रा हमचन्द्र और प्रतिमामाली

१-ध्यांकरण दर्शनर इतिहास द्वारा-पण्डित गुरपद हालदार पृष्ठ ४४६।

स्यक्ति का ही कार्य है। उदाहरणार्थ -शाकटायन के 'नित्य हस्ते पाणी' स्वीकृती। १-१- ६ सूत्र के स्थान पर हेमचन्द्र ने 'नित्य हस्ते पाणाबुड हे ३-१-१४ सूत्र लिखकर स्पष्टता के प्रदर्शन के साथ उद्वाह-विचाह अर्थ में हस्ते और पाणी की नित्य ही अवयव माना है और कृग्धातु के योग में पित सक्षक कहकर हस्ते इत्य पाणीकृत्य कर सिद्ध किये हैं। इस प्रकार शाक्टायन के सूत्र में थी साझ परिवर्तन कर उन्होंने शब्दानुशासन के अत्र में चमत्वार उत्यन्त वर दिया है। इसी प्रकार पत्र वर्ष हा इसी प्रकार पत्र वर्ष है। इसी प्रकार पत्र वर्ष हा इसी प्रकार पत्र भन्ति, मनी हत्य पयः पिवति, 'इत्यादि उदाहरणा के अर्थ में मौलिकता प्रदर्शित की है।

इस प्रकार हेमचन्द्र के पूर्व सस्कृत ब्याकरण यद्यपि पर्याप्त विकसित रूप में विद्यमान था तो भी उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्या के ग्रन्या का सम्यक् अध्ययन कर एक सर्वाडम परिपूर्ण उपयोगी एव सरल ब्याकरण की रचना कर सस्द्रत और प्राकृत दोनो ही भाषाओं को पूर्णतया अनुशासित विया है। आचार्य हेमचन्द्र का व्यावरण गुजरात का व्याकरण कहलाता है। मालवराज अवन्तिनाय भोज ने भी व्याकरण ग्रन्य लिखा था और वहाँ उन्हों का व्याकरण प्रयोग में लाया जाता था। विद्याभूमि गुजरात में कलाप के साथ भोज-व्याकरण की भी प्रतिष्ठा थी । अतएव हेमचन्द्र ने सिद्धराज जमसिंह के आपह म मुर्जर देशवासियों के अध्ययन हेत् अपने व्याकरण ग्रन्था की रचना की । अमरचन्द्र-सुरि ने अपनी 'बृहत अवचूर्णी' मे उनके मध्यानुशासन की चर्चा की है। अतएव ... स्पप्ट है कि सिद्ध हेमशब्दानुशासन सन्तुनित और पचाडगपरिपूर्ण है। इसम प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ उदाहरण, और सिद्धि, ये छहो अडग पाये जाते है। आचार्य हेमचन्द्र के व्याकरण से हम सम्प्रदाय की नीव पड़ी। हेम व्यावरण मात्रम प्राचीन शब्दानुणासना ने सद्य नही है। यह व्यावरण पाणिनीय तन्त्र की अपेक्षा लघु स्पष्ट और कालन्त्र की अपेक्षा सम्पूर्ण है। व्याकरण की साधारण जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी उनके शब्दानु-शासन को हृदयद्भग कर सकता है, तथा संस्कृत भाषा के समस्त प्रमुख शब्दो के अनुगासन से अवगत हा सकता है। 'शब्दानुशासन'' मे विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से सूत्र सुव्यवस्थित एवं सुसम्बद्ध है। सूत्रा का प्रणयन आवश्य-कतानूरप विया है। एक भी मूत्र ऐसा नहीं है जिसका कार्य किसी दूसरे सूत्र से चलाया का सबता हो।

१ श्रश्चानुशासन -- शब्दानुशासन के विषय से किनपय कियदितयाँ
प्रसिद्ध हैं जिनसे शब्दानुशासन की तरवालिन प्रमिद्ध एव मान्यता सिद्ध होती

है। मेरुतुद्रगाचार्य ने प्रबन्ध चिन्नामणि ने अनुसार एक बार सिद्धराज जय-सिंह की राजसभा में ईप्योलु ब्राह्मकों ने कहा "हमारे शास्त्रों के पाणिन्यादि व्याकरण प्रत्यों के अध्ययन के बल पर ही इन जैनों की विद्वता है।" राजा ने भी यही पूछा। तब आचार्व हेमबन्द्र ने कहा 'जैतेन्द्र व्याकरण की हम पढ़ते हैं, महाबीर ने इन्द्र के सामने जिमनी व्याख्या की थी' इस पर एक ब्राह्मण पिणून ने वहा 'पूरानी बातो को छोड दो, हमारे समय के ही किसी ब्याकरण कर्ता का नाम बताओं । इस पर आवार्य हेम बन्द्र बोले 'महाराज सहायता दें तो मैं ही स्वय वृद्ध दिनो में पञ्चादम परिपूर्ण नृतन न्याकरण तैरार कर सकता हैं'। राजा ने अपनी अनुमति प्रदान की । इस पर बहुत से देशों के पश्डितों के साथ सभी ब्याकरणों को मेंगवाकर, हेमचन्द्रावार्य ने 'सिद्ध हेम' नामक नृतन पञ्चाङग •याकरण एक वर्ष में तैयार किया । इसमें सवा लाल श्राक थे । इस क्याकरण ग्रन्थ का चल समारोह हाथी पर निकाला गया । इस पर खेतछत्र सुशोभित था एवम् दो चामर डोल रहे थे। राजा ने भी इस व्याकरण का खुद प्रचार कर-वाया। णब्दानुशासन के प्रचार के लिये ३०० लेखको से ३०० प्रतियाँ लिखवा-कर भिन्न-भिन्न धर्माध्यक्षों को भेंट देने के अतिरिक्त देश-विदेश, ईरान, सीलोन, नेपाल, प्रतियाँ भेजी गई गयी । २० प्रतियाँ काश्मीर के सरस्वती भाण्डार में पहुँची । शब्दानुशासन के अध्भापनार्थं पाटन में क्षकल कायस्य वैयाकरण नियु-क्त किये गये। प्रतिमास ज्ञान शुक्ल प्रचमी (कार्तिक सुदी प्रचमी) को परीक्षा ली जाती थी और उत्तीण होने बाले छात्र की गाल, सोने के गहने, छाते, पालकी आदि भेट में दिये जाते थे। शृद्धाशुद्ध की परीक्षा कर यह ग्रन्थ राज-कीय कोश में स्यापित किया गया । पुरातन प्रबन्ध सप्रह में भी प्रबन्ध चिन्ता-मणि का वृत्तान्त रूपान्तरित मिलता है। शब्दानुशासन कितना लोकप्रिय हुआ था इस विषय में पुरातन प्रबन्ध सबह में निम्नाकित श्लोक मिलता है।

"भात पाणिनि । सतृषु प्रविधत कातव कथा वृथा । मा कार्षी बदुशाकटायनवनः शुद्रेण चान्द्र ण किस्।। क कष्णभरणादिमि बर्टरयत्यात्मान मन्यैरिपि । श्रूयन्ने यदि तावदर्शं मधुरा श्री सिद्ध हेमोक्तय ।।

१-प्रबन्ध चिन्तामणि-पृष्ठ ४६० | २ शब्दानुशासनजातमस्ति तस्माच्च कथा-र्मिद प्रशस्य तममिति ? उच्यने तद्धि अति विस्तीणं प्रकीणेश्व । कातत्र तिह् साधु भविष्य तीति चेन्न तस्य सक्तीगंत्वात् । इद तु तिद्धहेमचन्द्राभिधान नास्ति विस्तीणं मच सकीर्णमिति अनेनैव शब्द व्युत्तत्तिभैवति ।....अमरचन्द्रसूरि-बृहत् अवचूर्णी श्याकरण ने क्षेत्र में हेमचन्द्र ने पाणिनि, भट्टोओ दीक्षित और मटिट का कार्म अकेले ही किया है। इन्होंने सूत्रवृत्ति के साथ प्रत्रिया और उटाहरण भी लिखे है। साइत शब्दानुशासन ७ अध्याय में और प्राकृत शब्दानुशासन एनं अध्याय में इस प्रकार कुल आठ ब्याय में अथ्टाध्यायी शब्दानुशासन को समाज किया है। उन्होंने साकृत शब्दानुशासन के उदाहरण सरकृत द्याय्य शास्य में और प्राकृत शब्दानुशासन के उदाहरण प्राष्ट्रत द्वायक्षय वाक्ष्य में लिले है।

आचार्य हैमचन्द्र सस्क्रत के अन्तिम महावैद्यावरण थे जिन्होंने शब्दानुशासन द्वारा सस्क्रत भाषा का विस्तेषण पूर्ण रूप से विया और 'हैम सम्प्रदाय'
की नीव डाली । पाणिनिकृत 'अष्टाध्याया' के अनुरूप उन्होंने भी अपने व्याकरण
की न अध्यायो व प्रत्येक अध्याय को ४ पादो मे विभाजित किया । उननी
विद्यालय यह है कि सस्कृत सम्प्रण व्यावरण ७ अध्यायो मे समाप्त करने
अप्टम् अध्याय मे प्राकृत व्यावरण का भी प्रस्पण ऐसी सर्वीप्यारिपूर्ण रीति से
किया कि वह अध्यावधि अपूर्व कहा जा सक्ता है। उनने पप्यात् भी प्राकृत
च्यावरण बने, वे बहुधा उनवा ही अनुकरण करते हैं। विशेषत शोरसेनी, मागधी,
पीणाधी प्राहृतो ने स्परूप तो कुछ न कुछ उनके पूर्ववर्ती चण्ड व वस्त्रित जैसे
प्राकृत वैद्याकरणों ने भी उपस्थित दिये हैं, विन्तु अपभ्र श का व्याकरण तो
हेमचक्र दी अपूर्व देन है। उसने भी वो उदाहरण पूरे व अपूर्व रचा के रूप मे
प्रसुत किये एये हैं, उसने तो अपभ्र श साहित्य की प्राचीन समृद्धि ने स्वय्त में

सिद्ध हैम मन्दानुवासन मे प्रारम्भिक ७ अध्यायों मे १५६६ सूत्र हैं, द वें अध्याय मे १९१६ सूत्र हैं। इस प्रकार सम्हत प्राह्मत और अपहा श धारा-ओ के इस महान् स्थाकरण को करीव ४ हजार सूत्रों मे पूरा वरके भी किल-बाल सर्वें होमक्ट सान्ता नहीं रहें। उन्होंने १८००० श्लोक प्रमाण उत्तकों शृहद्वृत्ति भी लिखी। इस नृहद्वृति पर भाष्य किलिच दुर्गें वरक्या व्याच्या शिली गयी। इस भाष्य की हरत निखित प्रति सन्तिन मे हैं (अयेवर पृ० २४०)। कथ्यो वृत्ति का प्रमाण ६००० क्लोक हैं। इस बृत्ति का नाम 'प्रकाशिका' भी है। (सिटरसत का प्रथम प्रतिवेदन पृ० ७०-७९) ६०,००० क्लोका का प्रक नृहन्त्रवास नाम स्था प्रतिवेदन पृ० ७०-७९) ६०,००० क्लोका का प्रक नृहन्त्रवास नाम का थिवरण भी उन्हाने लिखा। यह इति अब अनुपलक्य है। उन्होंने अपनी यृत्ति मे गणपाठ, धातुपाठ,उणादि और लिख्यानुवासन प्रकाण भी जोडे। इन वृत्तिया मे अनेन प्रातीन वयावरणा के नाम लेकर उत्तरे मता है। विधि-विधानों में बर्जा ने इसों। अपने मान तब पे भाषा मा विवास का समावेश बरने का प्रयत्व किया है जो ऐतिहासिक दृष्टि में भी बढ़ा महस्वपूर्ण है।

षास्यानुशासन में निम्मानित प्राचीन आचार्यों वा उल्लेख मिलता है — १, आिषालि, २. यास्म, १ सान्दायन, ४. मार्ग्य, ४ देदमित्र, ६ शावत्य ७. इन्द्र, ६ चन्द्र, ६ चेप भटटारच, १०. पनञ्जलि, ११. वातिवचार, १२ पाणिनी, १२. देवनन्दी, १४ ज्यादित्य, १५. वामन, १६. विक्रान्तिवाधरमार, १६. जैन शावटायन, १६. दुर्गसह, २० श्रुवपान २१. मृहंहिर, २२ शीरस्वामी, २३ मोत्र, २४. नारायण वण्डी, २४ मारस्य-मृहंहिर, २६ दीमल, २७ विक्षान्ति, २६. उत्तरत, २६. उपाध्याय, ३०. क्षीरस्वामी, २१. जयन्तीकार, ३२ न्यास्मार, १३. प्रायमणवार।

हेमजन्द्र या य्याजरण-जम प्राचीन जन्दानुज्ञामनो के सद्ग नहीं है। इसमे यथाक्रम सज्ञा, स्वर-मधि, इसबी रचना वानन्त्र ने ममान प्रवरणानुसारी है। इसमे यथाक्रम सज्ञा, स्वर-मधि, व्यन्जन-सिंध, नाम, वारच, यत्व, जात्व, स्त्रीप्रत्यय समास आक्यात, कृदस्त और तिद्वत प्रवरण है। सस्त्रत भाषा ने जन्दानुज्ञासन नो ४ भागो में निभक्त किया जा सनता है-(१) खुण्कतृति (२) आक्यान तृति (३) इन्द्रतृति और (४) सदितत्रति।

चतुत्वजृति में सिंछ, धर्यस्त, नारक एव समास चारो का अनुकासन आरम्भ से लेक्ट सृतीय अध्याय के द्वितीय पाद तक वर्णित है। आध्यात वृत्ति में धातुरूपो और प्रक्रियाओं का अनुकामन तृतीय अध्याय के तृनीय पाद से चतुर्य अध्याय में निरूपित है। तदित वृत्ति में तदित प्रत्यय, समासाना प्रत्यय, एवम् न्याय पृत्रो का क्यन छठे और सातवें थोनो अध्यायों में वर्णित है। साहि-रय और व्यवहार की भाषा में प्रमुक्त सभी प्रकार के बाट्टो का अनुवासन इस व्यावरण में प्रथित है। वास्तविकता यह है कि क्वानुशासक हेमचन्द्राचार्य का क्वित्तर अवश्रुत है। श्वाले धातु और प्रतीयदिक, प्रकृति और प्रत्यय समस्त और वान्य, इन्तु और तदित, अव्यय और उपसर्ग प्रकृति का निरूपण, विवेचन एवम् विश्लेषण किया है।

प्रथम अध्याद के प्रथम पाद मे 'अहँप, १।१।१ यह मगल सूत्र कहने के उपरान्त 'सिद्धि स्याद्धादात १।१।२ महत्वपूर्ण सूत्र बतलाकर समस्त शब्दों की सिद्धि, निष्पत्ति और ज्ञांदित अनेकान्त बाद द्वारा स्वीकार की है। तत्पश्चाद् 'लोकात्' १।१।३, सूत बहुबर 'शास्त्र मे अनिर्दिष्ट सभा लोकाचार से जाननी चाहिये, बहुकर व्यापक दृष्टिनाग प्रस्तुन किया है । द्वितीय पाद में सज्ञा प्रकरण ने अनन्तर लाघवानुसार वर्ण वायों का विवेचन किया है। ११२१३ सूत्र द्वारा रु, लु को भी स्वर माना गया है। इसमे इनकी सरलता एक बडी उपलब्धि है। उतीय पाद में व्यञ्जन सन्धि का निरूपण किया गया है। वे विसर्ग सन्धि का अन्तर्भाव व्यञ्जन सन्धि में ही करते हैं । 'अतोऽति रो रू ' १।३।२० तथा 'घोष-वृति' ११३१२१ सुत्रों से स्पष्ट है कि इन्होंने विसर्ग को व्यञ्जन के अन्तर्गत ही माना है। इस पाद में 'शिटयाश्चस्य द्वितीयों वा' ११३।५६ द्वारा स्पीरमुक्षीरम् तथा अफसरा (अपसरा) जैसे मब्दो की सिद्धि प्रदर्शित की है। हिन्दी का खीर शब्द हैमचन्द्र के स्पीरम् के बहुत निकट है। सम्भवत उनके समय इस शब्द का प्रयोग होने लगा था। उन्होंने विसर्ग को प्रधान न मानवर 'रू' को ही प्रधान माना है, तथा सुझौर रुइन दोनो व्यञ्जनो के द्वारा विसर्व का निर्वाह किया है। यह युक्ति सगत और वैज्ञानिक है। साथ ही विस्तार को सक्षिप्त करने की प्रक्रिया में नई दिशा की और सङ्केत हैं। चतुर्थ पाद में साबन्त प्रकरण आर-म्भ होता है एक शब्द के सभी विभक्तियों के समस्त रूपों की पूर्णतया सिद्धि न बत राक्र सामान्य विशेष भाव से सुत्रों का निबन्धन किया गया है चतुर्यपाद में शब्द हपो की विवेचना की गयी है।

डितीय अध्याप में प्रथम पाद का आरम्म स्त्रीलिह्म से होता है। इस पाद में स्थम्ननाम्म शब्दो का अनुवासन निवस गया है। और इसमें सहायक सिंदत, हुयन्त और तिडम्म के कुछ मुत्र भी आ गये हैं। डितीय पाद में कारक प्रकर्ण है। कारक की गरिमाधा देकर पाणिनि के समान हेमबन्द ने कारक का अधिकार मही माना है। पाणिनि की दृष्टि से बहुवत् भाव कारवीय नहीं है पर हेमबन्द ने कारकीय सानकर अपनी वैज्ञानिकता का परिचय दिया है। तृतीय पाद में सत्त्र, पत्त, पत्त विधि का प्रतिचादन नियां गया है। गवचात् समास, हुवन्त तिडत, तिङ्ग्त, उपसर्ग, अव्यव आदि के सयोग और मिन्न स्वितियां में णत्न माम दिखाया गया है। चतुर्यगद में स्त्री प्रत्यय प्रकरण है। सभी स्त्री प्रत्ययो वा अनुशासन किया गया है।

तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का वर्ष्य-विषय समास है। द्वितीय पाद में समास की परिशिष्ट चर्चा है। समास हाने के बाद तथा समास निमिक्तक अनि-यार्य कार्य होने के पर्यवात् सामासिक प्रयोगा में कुछ विशेष कार्य होते हैं यथा-सम् सुन्तुफ, हुस्व प्रशृति नियमो का इस प्रकरण में समावेश किया गया है। तृतीय पाद निया प्रवरण से मम्बन्ध रमता है। हेमचन्द्र मा यह नियान्त्रवरण पाणिति को सैती पर कही निया गया, अधिनु कसाय या मातन्त्र मी पीनी पर निर्मित है। मातन्त्र के समार हेमचन्द्र ने भी त्या की १० अवस्माएं स्वीकार की हैं। पाणिनि में खेट सकार को उन्होंने सर्वमा छोड दिया है। चनुवँ पाद में प्रत्यय विशिष्ट छातुओं का विवरण है।

चतुर्ध अध्याय प्रयम पाद वा आरम्भ 'द्वित्य' विषय को लेवर होता है। आगे चलवर यह प्रवरण द्वित्य सामान्य में परिवर्गित हो जाता है। इस पाद में अन्तिम मुत्रों में कृत् प्रत्ययों का विधान है। दितीय पाद इसी से सम्बद्ध है। सभी प्रवार के विचारों और उन विवारों से समुद्ध साभी प्रवार वी कर्द्ध की स्थितया पर प्रवाश हाला गया है। नृतीय पाद में गुण और वृद्धि का नियमन विधा गया है। चतुर्थ पाद में धातुओं वा आदेश-विधान है। आद्धात सम्बन्धी समस्त नियम और उपनियमों वा प्रतिपादन इस पाद में आया है। कुछ स्वरात्मक तथा स्थान्य वा अर्थ उपनियमों वा प्रतिपादन इस पाद में आया है। कुछ स्वरात्मक तथा स्थान्य सम्बन्धी समस्त नियम और उपनियमों वा प्रतिपादन इस पाद में आया है। कुछ स्वरात्मक तथा स्थान्य स्थान्य सामा वी चर्चा है।

पञ्चम् अध्याय वे प्रयम पाद मे बृदन्त प्रतयया वा वर्णन है। पाणिनि ने 'क' तथा 'सबतु' प्रत्यय वो 'निष्टा' नाम देवर विधान विया है। हमचन्द्र ने 'निष्टा' सज्ञा की वोड आवश्यवता नही समसी और उन्होंने 'सक्तवत्' राषापुष्ठ 'भूतार्थावात् पातोरेतो स्वावाम् विखवर सीधे ही इन प्रत्ययो वा अनुणासन किल दिया है। दितीय पाद भूतार्य परिचायन है। विदेशया 'भूत' परोक्ष अवस्या के लिल आया है। हतीय पाद मे प्रविध्यन्ती अर्थ मे प्रत्ययो के सङ्ग्रह की चेच्टा की गई है। चतुर्य पाद मे प्रत्या के सङ्ग्रह की चेच्टा की गई है। चतुर्य पाद मे प्रत्यान के अर्थ मे प्रत्ययो के सङ्ग्रह की चेच्टा की गयी है, नालो वे प्रयोग का अनुकासन विया गया है।

पण्ड अध्यास के प्रथम पाद मे तिहत प्रश्यमों का वर्णन है। इस पाद के अधिकाल सूत्र पणिति से भाव या फान्द अथवा दोनों मे पर्याप्त साम्य रखते हैं। उदाहरणार्थ हेमचन्द्र ना "यगिरिसेंड्य इ। १४४२ पणिनीय सूत्र" भगितिन्यों या प्रशास रखता है। हितीय पाद म रक्त समूह एव अवयव विकार आदि अर्थ मे तिहत प्रयासे का विधान किया गया है। जैते "चापुरे-इद चालुप रुपम्", "अश्वाय अय आश्वारयः " इत्यादि । हृतीय पाद में अप्रत्यादि अयी से भिन्न प्राम् जातीय अर्थ मे वहसमांच प्रत्याद होते हैं। यह अनुष्ताद अय्य आश्वारयः विकार अपि अनुशासन वे क्षेत्र में अर्थ से अर्थ से प्रमुक्त होने वासे अर्थ से प्रमुक्त होने वासे प्रत्य के विद्यायः सुत्रों हो हमच हो पत्र अत्राप्त के विद्यायः सुत्रों हो हम अर्थ से प्रमुक्त होने वासे प्रत्य के विद्यायः सुत्रों के विद्याया सुत्रों के विद्या सुत्रों के विद्याया सुत्रों के सुत्रों के विद्याया सुत्रों के विद्याया सुत्रों के विद्याया सुत्रों सुत्रों के विद्याया सुत्रों के विद्याया सुत्रों के सुत्रों के सुत्रों सुत्रों सुत्रों के सुत्रों सुत्रों

रीत पाणिनि ने एक प्रत्यय विधायक सूत्रों को एक साथ रखने की चेप्टा की है। हेमचन्द्र की अर्थानुसार प्रत्यय विधायक सूत्र शैली है। चतुर्य पाद तद्धित का ही पेप हैं।

सप्तम् अध्याय के प्रथम पाद को आरम्भ 'य' प्रत्यय से हुआ है। पूर्वोक्त अर्थों के अतिरिक्त जो अर्थ शेप रह गये हैं, उन अर्थों में सामान्यतया 'म' प्रत्यय का विधान किया गया है। हेमचन्द्र की यह प्रत्यय-प्रकिया पाणिनि की अपेक्षा सरल है। पाणिति ने बूछ शब्दों के आगे ठक्, ठञा आदि प्रत्यय निये है, तथा ठ को इक करने के लिए 'ठस्येक ' ७।३।४० सूत्र लिखा है, किन्तु हेमचन्द्र ने सीधे ही इक्कर दिया है। उनकी यह प्रक्रिया लाधव शब्दानुशासन की इंदिर से महत्वपूर्ण है । द्वितीय पाद का मुख्य वर्ण्य विषय सन्ना विशेषण बनाना है। इस पाद में जहां सुत्रों से काम नहीं चला है, वहां वित्त के आदेशो से काम लिया है। उदाहरणार्थ वाचाल या वाग्मी बनाने के लिए पाणिनि ने ब्यर्थ अधिक बोलने वाले के लिए 'वाचाल' शब्द बनाया है। हैमचन्द्र ने वाच भालादी' ७।२।२४, की पृत्ति में 'क्षेपेगम्ये' अर्थात अलुप्रत्यय निन्दा अर्थ में होता है। तृतीय पाद में प्रधानत. समासान्त तदित प्रत्ययों का सहबह है। चतुर्व पाद में मुख्य रूप से तद्धित प्रत्ययों के आ जाने के बाद स्वर में जो थिकृति होती है उसीका निर्देश किया गया है। द्वित्व तद्धित में प्लूत का सन्निवेश हेमचन्द्र वी मौलियता प्रगट बरला है, जिसवा पाणिनीय शास्त्र में बिलकुल अभाव है। ऐसा मालूम होता है कि हेमचन्द्र के समय में इस प्रकार के प्युतों का प्रयोग चढ़ गया था । जिनवा सङ्ग्रयन व रवे हेमचन्द्र को अपनी भाषा-शास्त्रीय प्रतिभा के प्रदर्शन भा अवसर मिला।

सिद्ध हेम घावानुशासन के द वें अध्याप में प्राष्टत भागा को अनुशासन निरास स्था है। आचार्य हेम का प्राष्ट्रत स्थारण समस्त उपलब्ध प्राष्ट्रत समावन राणे में सबसे अधिन पूर्व और व्यवस्थित है। इसने ' पाद हैं। प्रयम पाद में रुपे कु हैं, रुपे सिद्धा व्यवस्थात, सब्दे असुस्ता हिस्से, विसर्थ, व्यवस्थात, सब्दे असुस्ता हिस्से पाद के रेपे हिस्से प्राप्त के स्थानित व्यवस्थात का विवेचन दिसा मध्य है। दिसीय पाद के रेपे हमू हो सिद्धा व्यवस्थात का विवेचन दिसा मध्य है। दिसीय पाद के रेपे हमू हो कितम सिद्धा हम्मा हम्मा हम्मा हम्मा के परिवर्धन, सम्मा हम्मा हम्मा का प्राप्त के प्रत्य स्थानित का प्राप्त हमा स्थानित हमा स्थानित हमा स्थानित हमा स्थानित स्थानि

चर्चा है। सून ३२६ से ४४८ सूत्र तक अपन्न सा भाषा की विशेषताओं को उत्तेख किया गया है। अन्तिम दो सूत्रों में यह भी बतलाया गया है नि प्राइत में उक्त लक्षणों का व्यत्यय भी पाया जाता है तथा जो वात वहाँ नहीं वतलाई गयी है, उसे सस्हृतवत् सिद्ध समझता चाहिंदे। सूनों के अतिरिक्त वृत्ति भी स्वय हैम ने किसी है। इस वृत्ति में मूत्रगत लक्षणों को यडी विशवता से उदाहरण किस समझाया गया है। आदि के प्रास्ताबिक सूत "अब प्राइत्तम्" को वृत्ति विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्यकार ने प्राइत शब्दा की व्युत्पत्ति यह दी है कि प्रकृति सस्हृत है और उससे उत्पन्न व आगत प्राइत, अत. आचार्स हेम ने प्राइत शब्दों का अनुसासन सम्हृत शब्दों के रूपों को आदर्श मानकर विया है। हेम प्रेम मत से प्राइत शब्द तीन प्रकार ने हैं- तत्सम, तदभव, और देशी तत्सम और शब्दों को छोडकर शेष्न तद्भव शब्दों का अनुसासन इस व्याकरण द्वारा किया गया है।

आचार्य हेम ने आपंग् ८।११३ सूत्र मे आपं प्राकृत वा नामोत्लेख किया है, और बतलाया है "आपं प्राकृत बहुल भवति, तदिप यमारथान-दर्णयिष्याम । आपं,हि सर्वे, विधयो विवल्पयन्ते" अर्थात् अधिक प्राचीन प्राकृत आपं आगमित्र

प्राकृत है। इसमे प्राकृत के नियम विकल्प से प्रवृत होते है।

हेम का प्राकृत व्याकरण रचना-जैली और विषयानुकम के लिए प्राकृत लक्षण' और 'प्राकृत प्रवास' का आभारी हैं। पर हेम ने विषय-विस्तार से बड़ी पटुता दिखलायों है। अनक नये नियमों का भी निष्टण किया है। ग्रन्थन शैली भी हैम भी चण्ड और वररिच की अपेक्षा परिष्ठत है। तथाणि 'हेम' व्याकरण में प्राय सभी प्रकियाएँ अधिक विस्तार से बतलायी गयी हैं, और उनसे वर्षे विधयों वा समावेश किया गया है जो स्वाभावित्र है। वयों कि हेनचन्द्र वे तम्मुल वहर्षि की अपेक्षा लगभग पीन-छ भित्रती का भाषात्मक विवास और साहित्य उपस्थित था, जिस्ता वन्होंने पूरा उपयोग चिया है। चूलिका वीणाची और अपमुश्य ना उत्सेख बक्हिंने मनही निया। चूलिका और अपमुश्य का अनुभासन हैम का अपना है। अपमुश्य भाषा वा नियमन १९६ मुझी में स्वतन्त्र एप से निया है। उदाहरणों से अपमुश्य के पूरे वे पूरे दोहे उद्युत वर नष्ट होते हुए विभास साहित्य वा उन्होंने सरक्षण किया है। इससे सन्देह नहीं वि आचार्य हेम के समय ने प्राइत भाषा वा बहुत अधिव विद्यास हो गया या और उसमा विभाल साहित्य विद्यमान था। अत उन्होंने व्यावस्त्य वी प्राचीन पर-म्पर वो अपनावर भी अनेर नये अनुशासन उपस्थित विये हैं।

अत इस बारे में दो मत होने का प्रश्न ही नहीं उठता कि हेमचन्द्र ने

अपभ्र श वा व्याकरण लिखकर बहुत वडा ऐतिहासिक वाम किया ! आधुनिव युग में अपभ्र श वो जो खोज-खवर हो सवी उसका भी श्रेय इस ही है। सिलप्त होते हुए भी ब्याकरण के सभी अहगो का समावेश उसमें है। सर्वप्रथम स्वर-ब्यञ्जनी का विचार है फिर बिश्नतियों और नियापनों का । उसने अनत्तर पात्वादेश, अन्यय, निया, विद्येषण, स्वाधिक प्रत्य, भाववावक सका, नियाक निया और लिडगानुशासन पर बिचार किया गया है। जो बात अपभ्र ब व्याकरण में छूट गयो हा वे प्राकृत से समझ लेनी चाहिये, और जो प्राष्टत में न हो, वे सस्वत से मम्य अपभ्र श कड हो चुकी थी।

हेमबन्द्र के प्राहृत ब्यावरण में मागीन्द्र हुन 'परमास्म प्रकाश' के बुख सोहे पाये जाते हैं। बेसे ही रामसिह मुनिहत 'पाहुद दोहा' के धार दोहे अवदाय पिन्वतंत्, के साथ हम के प्राहृत व्याकरण में पाये जाते हैं। आचार्य हेमचन्द्र को अपने प्राहृत व्याकरण पर भी प्रकाशिका नाम की स्वोधक वृत्ति है। इस पर और भी टीक्सपूँ है। उदय सीक्षाय गणी ने हेमबन्द्रीय वृत्ति पर हम 'प्राहृत वृत्ति हुंकिंग' नाम की टीका निर्दा है। नरपन्द्र मूर्गर ने भी हेमबन्द्र वे प्राहृत व्यावरण की टीका वागी है। किच्चतुं, 'वित्त,' 'जग्य', आदि कब्दो के प्रयोग स्यावस्था होता है कि हेमबन्द्र ने अपने से पहुने के व्यावरणकारों से भी सामग्री की है। यहाँ मानशी कर विवेचन करते हुए प्रसहयंवस एक नियम अर्थ-मानग्री के लिए भी दे दिया है। इसके अनुसार अर्ध मानशी म पुल्लिग कर्सा ने एवं वचन में 'ज' के स्वान में 'ए' कार हो जाना है। इसके अपन्न या वा विद्वृत्त विवेचन है। अपन्न स्व के अनेक अवत्व अन्यो से प्राप्त सा विद्वृत्त विवेचन

रे प्राप्तुपाठ — आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्यावरण के सम्बद्ध सभी अडगी (विता) का विवेचन क्या है। उसने अन्तर्गत धातुपाठ, गण्याठ, उणादि, पाठ का अनवन भी सम्मितित है। उसने अपने धातुपाठ पर हेम धातु पारायण अच्या स्वाप्त धातु विवरण नामक स्वप्तान रप से स्वीपक प्रत्य निवर कर विस्तृत क्यांच्या वितर कर विस्तृत क्यांच्या नी है। इसने निवाय गुणरत्न सूरि (स० १४६६) विनय- विजयपणी ने हेमधानु पाठ पर व्याव्यार्थ निवरी है। हमचन्द्र ने अपनी वृत्ति म धातु-अन्ति को दो प्रवार की भागी है— कुडा और प्रत्ययान्ता। उन्होंने स्थाय धातु अन्तु स्वयं अनुक्यार की भी चयी की है। वितर्ध धातु अमें स्वयं अनुक्यार की भी चयी की है। वितर्ध धातु अमें स्वयं अनुक्यार की भी चयी की की अनुक्यार माना है। उन्होंने पाणिनि के धातु अनुक्यार की स्वयं उत्तर की किया

१-- भारतीय सम्बृति म जैन धर्म वा यागदान-डा० हीरालाल जैन पृष्ठ ११८

है। हैम धातुपाठ में कुल १९५० धातुएँ उपलब्ध है। उनके कुछ धातुओं के अर्थ बहुत ही सुन्दर है। इन अर्थों से भाषा सम्बन्धी अनेक प्रवृत्तियाँ ज्ञात होती हैं । उदाहरणार्थं इवपी-बीज सन्नान अर्थ मे, फनव-निगीर्ण अर्थ मे । अतः आचार्य हेमचन्द्र का घातुपाठ ज्ञानवर्धक होने के साथ मनोरजक भी है।

३. गणपाठ- विजयनीतिसूरि ने 'सिंढ हेमबृहत् प्रक्रिया' मे हेमचन्द्र के सभी गणपाठ दिये है। हेमचन्द्राचार्य ने गणनिर्देश मे प्रायः शांकटायन का अनुसरण किया है। फिर भी कतिपय स्थानों में स्वोपज्ञ अश भी है। कतिपय नये गयो का निर्धारण भी किया है। उदाहरणार्थं पाणिनि के 'साय चिर' ४।३।२३ वे लिए 'सायाल्हादि' ३।१।५३ गण की कल्पना की । कही नाम परि-वर्तन पाया जाता है। उदाहरणार्यं --पाणिनि,-चतुर्थी तदर्यार्थं २ | १ | ३६,

पाल्यकीर्ति अर्थादि " २ १ १ ३६,

हेमचन्द्र हितादि " ३।१।७१,

गणपाठ के तत्तत् गणो मे पूर्वाचार्य स्वीकृत प्राय. सभी पाठान्तरो का हेमचन्द्र ने अपने गणपाठ में सङ्ग्रह कर दिया है। प्रायः सभी ग्रन्यो मे उनकी . यह सङग्रहात्मक प्रवृत्ति देखी जाती है। गण पाठ पर कोई स्वतन्त्र व्याख्या उपलब्ध नहीं होती है। तथापि कतिपय गणों के शब्दों की व्याख्या उनके बहल्यास मे उपलब्ध होती है।

४. उणादिपाठ- आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण से सम्बद्ध 'उणादि' पाठ का प्रवचन किया है तथा उस पर स्वय विवृत्ति भी लिखी है। यह उणादि पाठ सबसे अधिक विस्तृत हैं । इसमे १००६ सूत्र हैं, व्याख्या भी पर्याप्त विस्तृत हैं, इसमें २८,००० एल न हैं। 'हैमोणादि' वृत्ति हेमचन्द्र भी वृहद्वृत्ति का सक्षेप हप है। एक अवसूरी टीवा भी विकम विजय मुनि ने सम्पादित की है। हेमचन्द्र ने स्वापन उणादि वृत्ति मे दशपादी ने अनेय पाठा ना नाम-निर्देश ने निना उल्लेख विया है। इस प्रकार उन्होंने उणादि प्रत्ययों का अनुशासन विया है। उणादि द्वारा निष्पन्न नितने ही ऐसे गन्द हैं जिनसे हिन्दी, युजराती और मराठी भाषा की अनेक प्रवृत्तियोगर प्रकाश पडता है। जैसे क्कंट-काकर-ककड, गर्गरी-गागर, द्रवरो-गुण- होरा इत्यादि ।

 सिङ्गानुशासन- हेमचन्द्र वा लिङगानुशासन सभी लिङगानुशासनी मी अपेक्षा बिस्तृत है। इसमे बिनिध छन्दोयुक्त १३८ श्लोन हैं। उन्होंने एक युहन् स्वोपन विवरण भी लिखा है, जिसमें ३६=४ ब्लोन हैं। इसके सिवाय बनवप्रम (वि॰ १३ वीं शती), जवानन्दमुरि, बेरूरविजय, बल्लमगणी (१६६१) ने भी हेमलिड्पानुसामन पर वृत्ति लिखी है। श्लोक विवरण निम्न अनुसार है। पुल्लिपाधिकार १-१७, स्त्री-लिडगाधिकार १८-४०, नपुसक लिडगाधिकार ४९-७४ पुस्त्री लिडगा ७५-८६, पु नपुसकलिङ्गा ८७-१२२ स्त्री नपुसक लिडगा १२३-१२७ स्वत स्त्री लिडगाधिकार १२८-१३३ और उपसहार १३४-१३८।

इस अकार सत्कृत भाषा का पञ्चादम परिपूर्ण अनुवासन गरने के लिए हैमचन्द्र ने 'हैमालिड्यानुश्रानम्' लिखा है। उनका यह लिड्यानुश्रासन अपने ढड्ग का तिराला है। लिंड गानुशासन के व्यभाव मे उनका श्रव्टानुशासन अधूरा ही रह जाता है। अत सामान्य-विशेष लक्षणों डेरा निड्ग का अनुशासन उन्होंने किया है। उनके इस लिंड गानुशासन में जितने अधिक अट्टा का सड्पह है उतने अधिक शब्द किसी भी निंड गानुशासन में नहीं आये है।

आचार्य हेमचन्द्र के पूर्व पाणिनि का लिट्यानुवासन, अमरकवि का अमरकीयान्त्रगंत लिट्यानुवासन तथा अनुपूर्ति-स्वरुपावस्य हो । लिट्यानुवासन उपलब्ध है । हेमचन्द्र ने अपना तिट्यानुवासन अमरकीय वर्ग वर्ग लों ने आधार पर लिखा है । पथ-बदता के साथ इसमें स्त्रीलिटम, पुन्लिटम और नपुसनलिटम इन तीनो लिट्यो में सब्दों का वर्गीकरण भी बहुत क्या में अयरकिव ने डह्म का है । इतना होने पर भी हेमिंडइगानुवासन की अपनी विदेशताएँ हैं—

(१) हेमचन्द्र ने अपने लिङ्गानुवासन मे विधाल शब्द-राशि का सङ्ग्रह किया है। इन शब्दों के साथ सङ्कलन से एक बुद्द ग्रस्ट कोश तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कीचर, लिखत, कोमल श्रादों के साथ कहु, कडोर शब्दों का भी सङ्कलन कर लिड्यान को सहज, सुलभ, बोध-गम्य बनाने का अद्वितीय प्रयास किया है।

ત્રયાસ ાજ્યા હૃ

(२) कल्टो का सङ्ग्रह विभिन्न साम्यो ने आधार पर किया गया है। (अ) कब्द-साम्य के आधार पर, (आ) अर्थ-साम्य ने आधार पर (इ) विषय में आधार पर (ई) अन्त्य अनारादि वर्णों के वम पर (उ) सामान्यनया प्रत्ययो ने आधार पर और (ऊ) वस्तु विशेष नी समता ने आधार पर।

(२) विशेषण ने विभिन्न लिड्गो की भी चर्चा की गया है। एक शेष द्वारा मध्दों ने लिड्गिनिर्णय की चर्चा की है। इसमें हैमचन्द्र की नितान्त मौलि-नता है।

(४) विभिन्नार्थेय शब्दो का प्रयोग एक साथ अनुप्राम लाने तथा खालिस्य उत्पन्न करने के लिए किया है।

पाणिति वी अपेक्षा हैमालिङ गातुगासत में शैली-गत मिन्तता वे अति-रिक्त और भी वई नवीतताएँ विद्यमान हैं। पाणितीय लिङ गातुशासत वे समुचा ही प्रत्ययों के आधार पर सड बितत है पर हेमचन्द्र ने कुछ ही शब्ये का चयन प्रत्ययों में आधार पर विचा है। पाणित ने प्रत्ययों नी चर्चा मर प्राय तदिनान्त ग्रव्यों और ग्रदन्तान्त का ही सद्भनन निष्या है और यह सद्भवनन हेमचन्द्र की अपेक्षा बहुत छोटा है। हेमचन्द्र ने नादानुकरण मा आधार नेकर शब्द के अन्तरह्ण भीर बिहुद्ध मा की पहुंचानने की चेप्टा की है। उत्तवा तीनो तिब्द मा में शह्दों का पूर्वों कि दिशा-कम से निर्देश करना उनके सफल वैदावरण होने का प्रमाण है। अतएव बैयाकरण हेमचन्द्र का महत्व शब्दानुजासन के लिए जितना है, उससे नहीं अधिक लिड गानुबासन के निष् है। लिड गानुबासन में अधिकृत शब्दों का विवेचन, उनकी विधिप्टता, कम-बद्धता आदि मा सूचक है। हेमचन्द्र का शब्द सड इन्हन वैशानिक है, उदाहरणाएँ —

> ध्रुवन क्षिपका कनीनिका शम्बुना शिविका गवेधुका । कणिका केका विभाविका, महिका, यूका मक्षिकाष्टका ॥ वृचिका, क्षिका, टीका, काशिका केणिकोमिका । जलीका प्राविका यूका कालिका दीषिकोप्टिका ॥

इसमें एक साम्य अन्तिम स्वरों में भी मिलता है। उपर्युक्त सभी शब्दों में भी अन्तिम 'था' वर्ण का साम्य विद्यमान है। हेमचन्द्र में तीसरे प्रकार का शब्द-सहयह शब्द-साम्य के आधार पर किया है। शब्द-साम्य ना यह आधार केयल अन्तिम भावतों में ही नहीं मिलता, अनितु कही-कहीं तो नादानुकरण भी मिलता है। उदाहरणार्थ-

गुन्ना भुद्रा भुद्रा भरा भस्त्रा छत्रा यात्रा मात्रा दप्ट्रा फेला बेला मेला गोला गाला माला ॥२१॥ मेखना सिम्मला लीला रसाला सुर्वेला दला ।

कुहाला शकुला हेला मिला मुबर्चेला कला गरना। (स्त्रीलिङ्ग प्रकरण) अत हेमचन्द्र ने शब्द सङ्कलन का एक प्रमुख कम शब्द-माम्य माना है। फिर भी अर्थ साम्य ने आधार पर भी हेमचन्द्र ने शब्दो का सङ्ग्रह किया है। अञ्च-नाचक, पलु-की-बाचन, दास-बाचक, दल-बाचक, वृक्ष-बाचक, पल्लव, पुण्य, भाषा-बाचक तथा बस्तु-बाचक शब्दो का अर्थानुसारी सङकलन किया न्या है। उदा०

हस्तस्तनीयः नखस्तन्तर्याल गुरुषः केथान्युगुच्य दिवसर्तृपतद् ग्रहणाम् निर्मासनाकर सकण्ड नुठार कोष्ठ हैमारि वयं विपयोलस्या धनीनाम् ॥पुल्लिकमः॥ इसमे अहरावाची घट्टो का सहकलन किया गया है। अन्तिम वर्ण-साम्य पर ही प्राय घट्टो का सहकतन होता है। इन गव्दों के क्रम मे लालिस्य एव अनुप्रास का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे क्पूर, चूपुर, कुटीर, विहार, बार इस्यादि । हेमचन्द्र ने इस लिङ्गानुष्यासन मे पुल्लिगी, स्त्रीलिङ्गी, नपुस्कलिङ्गी, पुस्नीलिङ्गी, पुनपुस्कलिङ्गी, स्त्रीवलीबलिङ्गी, स्वतः स्नीलिङ्गी और पर-लिङ्गी ग्रव्यो का सफ्त्रह किया है। पु स्त्रीलिङ्गी ग्रव्यो के सफ्त्रकलन में पुल्लिङ्गी शब्दो को वतलाकर उन्हीं का स्त्रीलिङ्गी रूप ग्रहण करने का निर्देश क्या गया है। हेमचन्द्र ने स्वतः स्त्रीलिङ्गी घट्टो का रच पृथक प्रकरण रखा है, यह प्रवर्ण नितास्त मौलिङ है। नश्य अध्यय्यं मे स्वायं मे प्रहत्यं म पर-लिङ्ग वा निर्देश किया है। इस समक्ष मे, अपस्ययं मे, स्वायं मे प्रहत्यं म पर-लिङ्ग वा निर्देश किया है। इस तरह हेम लिङ्गानुशासन पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नश्यक है। स्वस्त्र वी इस्टो की पूर्ण जानकारी कराने मे सक्षम है।

. छन्दोऽनुशासन- छन्द-शास्त्र की परम्परा मे आचार्य हेमचन्द्र ने भी छन्दोऽनशासन की रचना की । इसका उल्लेख 'छन्दचुडामणि' नाम से भी आता है। यह रचना ८ अध्याया में विमक्त है और उस पर स्वीपज्ञ टीका भी है। इस रचना में हैमचन्द्र ने जैसा उन्होंने अपने व्यावरणादि ग्रन्थों में किया है. ययाशक्ति अपने समय तक आविष्कृत तथा पूर्वाचार्यों द्वारा निरूपित समस्त सस्कृत, प्रावृत, और अपध्र श छन्दो का समावेश कर देने का प्रयतन किया है. भले ही वे उनके समय म प्रयोग में आते रहे हो या नहीं। भरत और पिद्रगल के साथ उन्होंने स्वयभू का भी आदर पूर्वक स्मरण किया है। माण्डव्य, भरत. कश्यप, सैतव, जयदेव आदि प्राचीन छन्द-शास्त्र प्रणेताओं के उल्लेख भी किये हैं। उन्होंने छन्दों के लक्षण तो सम्कृत में लिखे हैं किन्तु उनके उदाहरण उनके प्रयोगानुसार सस्कृत, प्राकृत या अपन्न श मे दिये है । उदाहरण उनके स्विनिमत है। वही से उद्धृत विये हुए नही। इसमे 'रसगडगाधर' के समान सब कुछ आचार हैमचन्द्र का अपना है। हैमचन्द्र ने अनेक ऐसे प्राष्ट्रत-छन्दों के नाम लक्षण और उदाहरण भी दिये हैं जो स्वयम्भू छन्दस् में नहीं पाये जाते । स्वय-म्भू ने जहाँ १ से २६ अक्षरों तक के बुक्तों के लगभग १०० भेद किये हैं, बहाँ हेमचन्द्र ने उनके २६६ भेद-प्रभेद बतलाये हैं। जिनमे 'दण्डक' सम्मिलित नही है। सस्टत, प्राप्तत और अपग्र श के समस्त छुन्दों ने शास्त्रीय सदाणी व उदा-हरणों के लिए यह रचना एक महाकोश का कार्य करती है।

हेमचन्द्र ने अपने छन्दोऽनुशासन मे जयदेवकृत छन्दोवृत्ति का उस्लेख

६८ आचार्य हेमचन्द्र

किया है। हेमचन्द्र के छन्दोऽनुशासन में उल्लेख किया है कि जयदेव यतिवादी थे और इन्होने छन्दनाम-नर्कृटक सर्वप्रथम दिया है। हेमचन्द्र के छन्दोऽनुशासन में प्राप्त होने वाली कितनी ही कविताएं, कितने ही नये छन्द 'स्वयम्भू छन्द' में प्रथमत टेव्हों को मिलते हैं। हेमचन्द्र में गागवर्मा (१० भी गती) द्वारा रचित छन्दों होय! (कानडी) में विणत अड्डमध्वि इत्यादि नये छन्दों के नाम भी अपने छन्दों प्रथमत में दिये हैं। यथिए उन्होंने उनके नामका उल्लेख नहीं किया है

'छन्दोऽनुशासन की रचना निरिचत् रूप से 'काव्यानुशासन' के पण्चात् हुई, यह स्वय हेमचन्द्र ने कथन से स्मष्ट होता है। छन्दोऽनुशासन में कुप ७६३ सुत्र हैं जो = अध्यायों में निभक्त है। विवरण निम्नानुसार है –

७६३ सूत्र हु जा ६ अध्याया मा वसका है। विवरण एमनातुसार हु — प्रथम अध्याय - सूत्र १६, सज्ञाध्याय, द्वितीय अध्याय-मूत्र ४९५ समबूत व्या-वर्णन, तृतीय अध्याय- सूत्र ७३, वर्षसमवृत्त, वियमवृत्त, मानाछन्द, चतुर्ये अध्याय-मूत्र ११-आयो गलितन, राञ्जन, ग्रीपॅक, पञ्चम अध्याय-मूत्र ४१-उत्साह छन्द्र तथा अन्य, पण्ठ अध्याय-मूत्र ११-गट्पदी, चतुर्पदी, सप्तम अध्याय-मूत्र ७३, दिपदी तथा अध्यम् अध्याय-मूत्र १७-प्रस्तरादि व्यावर्णन।

'धःन्दोऽनुशासन' से भारत के विभिन्न राज्या मे प्रचलित छन्दो पर प्रचाण पढ सक्ता है। इस ग्रन्य मे प्रस्तुत उदाहरणा के अध्ययन से हेमचन्द्र ना गीति-काव्य मे सिढहस्त होना भी मालूम पडता है। आचार्य हेमचन्द्र ने 'धन्दोऽनुशासन' मे विरहाइक, स्वयम्न, राजसेक्द आदि के प्रति-तृष्टणी हैं।

महाराष्ट्र के प्रध्यात कि कि कि माध्य ज्युलियन अयथा दार पटवर्धन ने "एटली-रचना" नामन सभोधन प्रकथ मे पुष्ट ४४५ पर हैमचन्द्र के छुल्वीत्रुन शासन ने विषय मे लिखा है कि "छुल्दी-नुमासन" नामन अन्य मे आचार्य हैम-चन्द्र ने चुल-छुल्वा नाएन यहा सह्यह वर रखा है। इमने आप मुत्र पढ़ित का ही अवलम्ब परते हैं। उदाहरणार्थ "मलावि प्रुप्तुनितता बेल्लिता: इसे " य गण समातार तीन बार आता है, इसलिये यवार तीसरे स्वर से गुक्त है, व से टपञ्चमाझार तथा च यह पष्टारार है। अत "इर्च" सूत्र मे इस वृत्त की पहली यित प्रवादार पत्र व यह पष्टारार है। अत "इर्च" सूत्र मे इस वृत्त की पहली यित प्रवादार यित (विराम) ६ अक्षरो पर ऐसे दे विभाग होने हैं, यह तारवर्ष निवलना है। सूत्र-यद्वति की यह विरोपना, सथा वृत्त-आति सदयह की विधासता-इन दो पातो के अनिरिक्त 'एटलोग्ड-मानन' मे विरोप पुष्ट भी नहीं है। हेमचन्द्र साधारणता स्वर्पित उदाहरण हैंगे हैं। वे यह सदसहर है। छुल्वो को प्रति भिन्न नाम कि मी ने दिये हैं तो वे सावायों रानवर निर्वेत कर ताह है। हुन्वित प्रवादय में नाम देने वाले का नाम

भी बताते हैं। इस प्रकार उन्होंने मरत, जयदेव, स्वयम्भू, के नामो या उल्लेख किया है। दोहा जाति का सक्षण कहते समय हेमचन्द्र विरहादक के समान अपना मत देते हैं।

श्री ए०बी० वीय ने 'सस्रुत साहित्य ने इतिहास' में हैमचन्द्र के छुन्दोनुप्रशासन ने विषय में अपना मत प्रनट किया है कि 'अलडनार शास्त्र के प्राचीन सम्प्रदाय में यमका पर विस्तार से विचार किया गया है और वे प्राकृत में बहधा प्राप्त होते हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने प्राप्त में प्राय प्रयक्त होने वाले गल-तिक रहन्द के लिए पहित्तयों के अन्त म यमको के प्रयोग को निर्धारित कर दिया है। उन्होंने अपने छन्दोऽनुशासन में इसका उल्लेख किया है और इसे अनुप्राम है रूप से यमन में भिन्न बतलाया है। उनके छन्दोऽनशासन से प्रान्त छन्दा पर प्रकाश पडता है। हेमचन्द्र ने अपन्न श के कुछ गीति पद्यों का उदाहरण दिया है। वे बहुत कुछ 'हाल' रुपित पद्मों ने समान ही है। एक मुक्ती यापना चरती है कि उमका प्रेमी उसके पास लौटा लाया जाय, अग्नि घर को चाहे भस्मसात करदे, पर मनुष्या को अग्नि तो अवश्य ही चाहिये। एक अन्य स्त्री को प्रसन्नता है कि उसका पति बीरता-पूर्वक युद्ध भूमि में मारा गया, यदि वह अपमानित होकर लौटता तो पत्नी के लिए लज्जा की बात होती । व्यास एव अन्य मह-पियो के बचनो द्वारा माता का आदर करने के लिए वडी अच्छी तरह से उप-देश दिया गया है। नम्रतापूर्वक भक्ति के साथ माता के चरणो पर गिरने को वे गृह्मा के पवित्र जल में स्तान करने के तुल्य मानते हैं।

यद्यपि सस्हत साहित्य की दृष्टि से छन्दोनुकासन के रूप म आवार्य हैमपन्न को देन विशेष प्रतीत गही होती, किर भी माइत तथा यपन्न म भाषा की दृष्टि से उत्तरीत पही होती, किर भी माइत तथा यपन्न म भाषा की दृष्टि से उत्तरीत उत्तरीत है। स्टिन्त साहित्य की हृष्टि से भी खावार्य हैमचन्द्र एक वह समाहत वह साहत वह साहत वह साहत है । भी एव ही, बेबतकर द्वारा सम्मादित, मातिम विद्यानमन द्वारा प्रकाशित, प्रत्योजुनासन की मृति जितिया की ते बाहमम्म 'छन्दोजुनासन' का चित्र एव सार्पक मृत्याङ्क किया है। वे निल्ले हैं, 'सरहत में व्यान तक जितने भी छन्दी रचना विषयक प्रत्य प्राप्त हुए हैं सन सकल-चाल गर्य स्वान किया है सार्पक प्रत्य स्वान किया का माने हिम्म किया है। स्वानुकासन का स्वान्य स्वर्य छन्दि होता प्रचान करने सकति हैं सार्वप्रक है, हिसा प्रचान करने से कीई अस्तुक्ति नहीं होगी। शब्दानुकासन, बाल्यानुकासन, लिडगानुकासन—में चार अनुकासन तथा दो द्वाष्ट्रम सब्य

१ 'कल्ला हुआ जु मारिशा वर्रिणी म्हारा कन्तु । लञ्जेण तुवय सिश्रहु जइ भग्गा घर ए तुं ॥

मिलाकर सम्पूर्ण लक्षणा एव साहित्य विद्या का क्षेत्र पूर्ण हो जाता है। हैमचन्द्र के ब्याकरण ग्रन्थो का महत्व- व्याकरण शास्त्र के इतिहास में हैमचन्द्र के ग्रन्थों का स्थान अदितीय एव महत्वपूर्ण है। हेमचन्द्र का प्रभाव उत्तरकातीन जैन व्याकरणों पर विशेष पद्या। व्येतान्वर सम्प्रदाय में तो इस व्याकरण के पठन-पाटन भी व्यवस्था भी रही है। उनके शब्दानुष्ठासन पर अनेव टीवन-टिपणों भी गयो है। हेम व्यावरण के आधार पर भी अनेक ग्रन्थ रचे गये हैं। आज भी स्वेतान्वर सम्प्रदाय के कई आचार्य हेम वे आधार पर व्याकरण ग्रन्थ लिख रहे है। डा० वेलनकर ने अपने ग्रन्थ में स--१० व्यावधाकारों के नाम दिये हैं। यग, १, राषुन्यास - रामचन्द्र गणी, २, त्यासोद्धार - तनकप्रभ, ३, हेमलपुन्ति- कावन कायस्य, ४, हेमहुग्वर प्रबंध- ज्ञानिवमत शिष्य वर्षणभ, ४, गृहदृदृत्ति अवसूरि - अभयचन्द्र, ६, लपुन्ति अवसूरि - धनचन्द्र, ७, लपुन्ति हीपिया-विधायर । इनके अतिरिक्त सीभाग्यसागर प्रवसीभाग्य, ज्यानन्द, पृत्यसुन्दर, गुणरत्न, जिनप्रभ, हैमहस अमरचन्द्र ने हैम व्यामण्य से सम्बद्ध प्रन्य लिखे हैं।

आवार्य हेमचन्द्र का स्यावरण उत्तर-कालीन समस्त व्यावरण ग्रन्थों में मौतिक सिद्ध हुआ है। हेमचन्द्र के बाद पाणिनीय व्यावरण का अध्ययन भी प्रक्रिया ग्रन्थों में आधार पर होने लगा 'औरआ तिग्रीझ सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गया। १६ वी गतान्त्री के बाद अच्छात्र्यायी फम से अध्ययन प्रायः छुन्त हो गया। हेमचन्द्र के परवर्ती वैयावरणों पर दृष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। हेमचन्द्र के परवर्ती वैयावरणों में सारस्तत व्यावरणकार बोपदेव आदि विदोष प्रसिद्ध है। प्रक्रिया ग्रन्थों में भट्टों जी दीशित की 'सिद्धान्त बोमुदी' इतनी प्रसिद्ध हुई शि समस्त भारतवर्ष में 'सिद्धान्त-कीगुदी' में आधार पर ही स्यावरण वा अध्ययन होने तथा।

व्यान रण-शास्त्र के इतिहास मे आचार्य हैमचन्द्र वा नाम गुवर्णाश्यो से लिखा जाता है, बयोनि वे सम्ब्रुत शब्दानुशानन के अन्तिम रचिवता हैं। इनके साम ही उत्तरभारत में सम्ब्रुत वे उत्प्रष्ट मीलिय प्रत्यो का रचनाराल समाप्त हो जाता है। राजनीतिक उपल-पुमल से प्राचीन प्रत्यो के रचार्य उन पर टीवा-टिपणी तिखने का तम बराबर प्रचलित रहा है। होटे-होटे ब्यायरण भी रचे गयं। अत्यव सम्ब्रुत ब्यायरण प्रत्यो में हैमचन्द्र वे ब्यायरण प्रत्यो वा महत्य अस्पतम है –

(१) जिस प्रकार व्याक्तरण शास्त्र में भगवान पाणिनि ने अपनी पर-

म्परा का निर्माण किया, उसी प्रकार १२ वी शताब्दी में सिस्कृत के अतिमं महार्थवाकरण आधार्य हेमक्टर ने सस्कृत व्याकरण परम्परा में हेम सम्प्रदाय बनाया। जिस प्रकार पाणिन ने अन्तिम अध्याय में वैदिक शब्दी का अनुशासन किया है, उसी प्रकार हेमक्टर ने अध्याय में प्रावृत व्यावरण का निव्यण किया है जो अखावधि अपूर्व एवं अद्वितीय है।

- (२) अपन्न मा न्याकरण तो हेमचन्द्र भी अपूर्व देत है। सस्तृत का 'धाम' पान्य अर्थ-द्रयताची है समय तथा उत्सव। हेम ने उत्सव वाची शाम मा 'धा' के स्थान पर 'छ' वा अर्थेश विचा है प्या समयवाबी मे 'ख' का आर्थेश विचा है। उनका यह अनुसासन उन्हें सस्तृत और प्राकृत दोनो ही भाषाओं के वैयाकरणों में महत्वपूर्ण स्थान प्रवान चरता है।
- (१) हेमचन्द्र ने उदाहरणा के लिए अपन्न स के प्राचीन दोहों को रखा है। इससे प्राचीन साहित्य की प्रश्नित और विशेषताओं ना सहज मे पता लग जाता है। साथ ही यह भी जात होता है कि विभिन्न साहित्यक, राजनीतिक और सान्द्रतिक परिस्थितियों के नारण भाषा में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं।
- (४) हेमचन्द्र हो सबसे पहले ऐसे वैयाकरण हैं, जिन्होंने अपभ श भाषा के सावत्य में इतता विस्तृत अपुणावन उपिथत किया है। लख्यों में पूरे-पूरे दोहें दिये जाने से सुन्तप्राय महत्त्वपूर्ण साहित्य के उदाहरण सुन्तित रह सके हैं। भाषा की समस्त नवीन प्रवृत्तियों का नित्यमन, प्रस्थण, और विवेचन इनके अपन्न श याकरण में विद्यमान है। हेमचन्द्र ने अपने समय में विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित उपभाषा और विभावाओं का सविधान भी उपस्थित किया है तथा अपन्न श को अमर बना दिया है। अपन्न म से ही हिन्दी के परसर्ग, धातुषिक्ष, अध्यय, तदित, इत् प्रत्यमों का निर्ममन हुआ है। उन्होंने अपने समय की प्रचलित भाषा का आधार पानकर अकार सोप भा वैकरियक अनुवामन दिया है। उद्दाहरणार्थं लपोज्ये। १९१४ से शान होता है कि हैम के समय में रच्या और अरुण ये दोनों प्रयोग होते थे। दिध यग भी साधु प्रयोग था। श्रीयन्वक की मूल प्रकृति वियम्बक है। कानीन की बास्तविक मूल प्रकृति कनीना है, कन्या गही।
  - (५) देशज शब्दों ना पूरी तरह सडक्लन देशी नाममाना में है।
- (६) आषायं हेमचन्द्र नी वृतियो मे रूट्य विज्ञान, प्रकृति प्रत्यय-विज्ञान वान्य-विज्ञान आदि सभी भाषा-वैज्ञानिक तत्व उपलब्ध हैं। इनके व्याकरण से

## अलङ्कार ग्रन्थ

## हेमचन्द्र के अलङ्कार ग्रन्य = 'काव्यानुशासन' का विवेचन

सस्कृत अलङ्कार प्रत्यों की परम्परा में आचार्य हैमचन्द्र ने 'काव्या-ग्रुवासन' प्रन्य की रचना की। काव्यानुवासन की प्रामाणिक आवृत्ति 'काव्यमाला स्विरीज' में प्रकाशित हुई है। महाचीर जैन विद्यालय द्वारा भी सिरीज में 'काव्या-गुवासन' प्रकाशित किया गया है, जिसमें डा॰ रसिकलाल पारील की प्रस्तावना एक आर॰ न्हीं आठकते की प्यास्था है।

'काव्यानुशासन' मे राजा कुमारपाल का कही भी उल्लेख नही है। अत-यह निश्चित् है वि सिद्धराज जयसिंह के जीवनकाल म ही 'शब्दानुशासन' के पश्चान् 'काव्यानुशासन' की रचना हुई।

'कारमानुमासन' के तीन प्रमुख भाग हैं-१ सूत्र (गद्य मे), २, ब्याच्या और ३, वृत्ति (सीवाहरण) । काटबानुसासन में कुल सूत्र २०८ हैं। इन्हीं सूत्रों ने 'काटबानुसासन' कहा जाता है। सूत्रों की व्याच्या करने वाली व्याच्या वक-क्ष्यराख्या स्त्रों के स्वाच्या कि अधिक समय वित्रे हैं तीर इस ब्याच्या की अधिक समय करने के लिए उदाहरणों के साथ विवेक नामक वृत्ति लिखी गयी। शीनों के कर्ता जावार्षे हेमचन्द्र ही हैं। इस प्रकार सूत्र, अलढकारचुवामणि एव विवेकवृत्ति तीनों ही काटबानुसासन वे विचार होत्र में आते हैं। 'काव्यानुसासन' में अध्याद्यों में विभानित है। प्रथम अध्याद में २५ स्त्र, दिलीय अध्याद में १६, नृतीय में १०,

चतुर्षं में ६, पञ्चम् अध्याय में ६, पष्ठ में ३१, मस्तम् में ५२, तथा अप्टम् अध्याय में १३ सूत्र विद्यमान हैं। इन २०८ सूत्रों में काव्यकाहन से सम्बन्ध रखने वाले सारे विपया ना प्रतिपादन बढ़े मुन्दर रूप में किया गया है। ये सूत्र अलद्भनारचूडामणि में विस्तारति किया गये है। विवेच में और ज्यादा विस्तार विया गया है। अनुमान है कि अध्यायात्व में अलद्भनारचूडामणि नाम का उत्केख होने से टीका को यहाँ नाम बाद में दिया गया होगा।

अलडकारचूडामणि में वृत्त =०७ उदाहरण प्रस्तुत विये गये है तथा विवेक में =२५ उदाहरण प्रस्तुत हैं। इस प्रवार सम्पूर्ण 'काव्यानुवासन' में १६३२ उदाहरण प्रस्तुत विये गये हैं। 'अलडकारचूडामणि' एव 'विवेक' में ५० विविधे के तथा =१ प्रत्यों के नामों का उल्लेख पाया जाता है। वही-कहीं मृत्य-नाम ते हैं किन्तु उसके कर्ता के नाम मा उल्लेख नहीं है। सस्कृत कर्त एव काव्य-वासन के इतिहास वा अध्ययन करने में यह जाननारी सहायक है।

प्रथम अध्याय - इस अध्याय में काव्य की परिभाषा, कात्य के हेतू, कात्य-प्रयोजन, आदि पर समुचित प्रकाण डाला गया है। प्रतिभा के सहायक व्युत्पत्ति और अम्यास, शब्द तथा अर्थ का रहस्य मुख्यार्थ, गौणार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यक्तम्यार्थं की तात्विक विवेचना की गयी है। पहले सूत्र मे मदगल नमस्कार तदननार दूसरे सूत्र मे ग्रन्थ का उद्देश्य वतनाया गया है। तीसरे सूत्र मे काव्य ना प्रयोजन सक्षेप मे बतलाया है । 'काव्यमानन्दाय यशहेकान्तातुल्य तयोपदे-शायच' अर्थात हेमचन्द्र के अनुसार कान्य के तीन प्रयोजन होते है-आनन्द यश एव कान्तातुल्य उपदेश । चतुर्थं सूत्र मे काज्य के कारण बताते हैं 'प्रति-भास्य हेत् अलढकार चुडामणि में प्रतिभा की - 'नवनवोल्लेखशालिनी प्रजा" - सुन्दर परिभाषा दी है, अर्थात् नयी नयी कल्पना करने वाली प्रजा ही काव्यनिर्मिति का प्रधान कारण है। पञ्चम् तथा पष्ठ सूत्र मे प्रतिभा की जैन परिभाषा दी है। सप्तम् सूत्र में अध्ययन एव अध्यास से प्रतिमा की सफल करने के लिए कहा गया है । यया 'ब्युत्पत्यभ्यासाम्या सस्कार्या' अध्टम् मुत्र में अध्ययन के विषय सक्षेप में बताये हैं. जिनका विस्तार 'अलडकार-चूडामणि' में तथा और अधिक विस्तार 'विनेक' में किया गया है । नवम् तया दशम् सूत्र में अभ्यास के विषय में वर्णन है, जो 'अलङकारचुडामणि' में सक्षेप मे तथा 'विवेक' में पूर्णरूपेण वर्णित है। ग्याहरवें सूत्र में काय के स्वरूप का मम्मट-सद्श वर्णन है। यथा 'अदोपी सगुणी सालङ्कारी च शब्दायी' काव्यम्' ॥१९॥ हेमचन्द्र की काव्य की परिभाषा मे अलड्कार समाविष्ट हैं।

'व' शब्द से अपवाद स्वरूप अलह्कार विद्दीन भी वाद्य हो सकता है, यह व्यक्तित किया गया है। आगे से सुत्रों से परिभाषा में आये हुए कव्द, अर्थ, दोप, गुण, अलडकार इत्यादि स्पष्ट किये गये हैं। १२ वाँ मूत्र गुण-दांपों की समुन्ति परिभाषा प्रस्तुन करता है— यथा 'रसस्योत्तर्पोपमं हेतु गुणदांपों भक्त्या मब्दा- परिभाषा प्रस्तुन करता है— यथा 'रसस्योत्तर्पोपमं हेतु गुणदांपों भक्त्या मब्दा- पर्याः ।।१२॥ तेपहुर्व मूत्र में अलह्द्यार का सामान्य स्वरूप तथा १४ वें सूत्र में रस में उसकी उपयोगिता का वर्णन है। 'अद्याधिता अलह्द्यार' ।।१२॥ श्वर १४ ते स्वर विद्यापयोगिता का वर्णन है। 'अद्यापिता आवह्द्यायोगित निर्वाह प्यद्यापे से सावश्य किया गया है। असित स्वर प्रस्ता है। असित स्वर प्रस्ता क्रिया पर्यक्रम व्यक्ष्यार्थ से रस वा अन्तर्पात क्रिया गया है। असित। तथा स्वरूपा स्

हितीय अध्याय मे रस, स्वाबी भाव, ध्यामचारि भाव तथा सारिवक भावी का वर्णन किया गया है। इसमे काव्य की श्रेणिया उत्तम, मध्यम, अपम बतनामी हैं। पहले १५ सूत्रों में रस, भाव, रसाभास, भावाभास, वर्णित है तथा अन्तिम तीन सुत्रों में काव्य की श्रेणिया वर्णित हैं।

इस प्रकार दूसरे अध्याय में आचार्य हैमबन्द्र ने रस के विषय में साड गी-पाड़ ग चर्चा की है। स्थायी भाव, व्यभिचारि भाव, वा विवेचन गहरा एव शास्त्रीय है। आचार्य हेमचन्द्र रस-सिद्धांत के अनुयायी हैं। उन्होंने कान्य के गुण, दोष, अलदकार, का अस्तित्व रस की कसीटी पर ही रखा है। रस के जो अप-क्षंक हैं, वे दोष हैं, जो उत्कर्षक हैं, वे गूण और जो रस के अग है अर्थात रसा-श्रित, वे अलङ्कार हैं। अलङ्कार यदि रसोपनारक हैं तब ही उनकी काव्य में गणना हो सकती है, यदि रस-बाधक अथवा उदासीन हो तो उन्हे दोप ही सम-झना चाहिये अथवा उनकी गणना चित्र-काव्य में करनी चाहिये। हेमचन्द्र का रस विवरण बहुत ही सोपपत्तिक है। उन्होंने रस-तत्व की स्वतन्त्र रूप से विवे-चना की है। अनुभाव सामाजिक को रस का अनुभव देते हैं। शास्त्रकार भरत के अनुरूप हेमचन्द्र भी भाव की यही परिभाषा देते हैं। काव्यानुशासन के अनु-सार व्यक्तिचारि भाव स्वधर्म स्थायी भावों को अर्थण करते हैं। हेमचन्द्र के अनुसार व्यभिचारि भाव निर्वंत सेवको के समान परावलम्बी होते हैं। वे -अस्थिर होते हैं। स्वामी की इञ्जानुसार ये भाव बदलते हैं तथा स्थायी भावो में इनका पर्यवसान होता है । हेमचन्द्र मुख्याक्षय को ही श्रम कहते हैं । "तृष्णा-क्षय. शम." तथा तव्लाक्षयरूप शम ही शान्त रस का स्थायी भाव है।

तृतीय अध्याय मे शब्द, वावय, अर्थ तथा रस के दोषो पर प्रकाश डाला

गया है। प्रथम दस सुत्रो मे काव्य-दोपो का वर्णन है । जिसका अलङ्कारचूडामणि एव विवेक मे विस्तार किया गया है। विवेक मे राजशेखर के काव्यमीमांसा के बहुत से श्लोक उद्धृत हैं, जिसमे भारत के देश, काल, भूगोल, मौसम इत्यादि का वर्णन है। कदाचित राजशेखर ने भी पुराणोक्त भुवनकोश से अथवा तत्सम किसी प्रत्य से उक्त श्लोक लिये हो, इसलिए राजशेखर के नाम ना उल्लेख नहीं किया है।

चतुर्थं अध्याय काव्य-गुणो से सम्बन्धित है। पहले ही सूत्र मे तीन प्रधान गुण–क्षोज, माधुर्य, एव प्रसाद पर प्रकाश डाला गया है। शेप सूत्रो मे इन गुणो के सहायक वर्णाक्षरों को बताया गया है। उदाहरणार्थ- माध्यों प्रसादास्त्रयो गुणा"। कहकर काब्य के मुणो की सख्या प्रस्थापित की है। हेमचन्द्र के मता-नुसार काव्य के तीन ही गुण होते हैं, पाँच अथवा दस नहीं। फिर भी 'विकास हेत् प्रसाद सर्वत्र ' बहुकर प्रसाद गुण की सर्वत्र आवश्यकता बतलायी है। अलड्कार चुडामणि मे भी थी मम्मट का अनुसरण करते हुए उन्हाने गुण सख्या तीन ही बतलायी है । उक्त सूत्र पर विवेक अवश्य देखना चाहिये। विवेक में भरत, मगल,

बामन, दण्डिन् के मतो पर चर्चाकी गयी है।

पञ्चम अध्याय - इस अध्याय मे छ शब्दालङकारो का वर्णन है। अनु-प्राप्त, यमक, चित्र, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरूक्तभास, शब्दालडकार वर्णित है। प्रथम सूत्र में ही अनुत्रास की क्तिनी सुन्दर एव सक्षिप्त परिभाषा दी है- "व्यजनस्या-वृत्ति रनुप्रास । फिर दूसरे सूत्र में लाटानुप्रास की परिभाषा दी है। ३-४ सुत्रों में यमक के विषय में वर्णन है। अलडकार-चुडामणि में यमक के भेद बत-लाये गये हैं। पञ्चम सूत्र में चित्र तथा पष्ठ सूत्र में श्लेप और सप्तम सूत्र में श्लेष के प्रकारों का वर्णन है, ⊏ वें में वक्रोक्ति, ६ वें सूत्र में पुनहक्तभास अलङ्कार का वर्णन है। आनन्दवर्धन के 'देवीशतक' से शब्दालड्कारो के बहुत से उदाहरण लिये गये है। रूद्रट के 'काव्यालङ्कार' से भी बहुत से उदाहरण उद्धृत हैं। विवेक वृत्ति में ७ वें सूत्र में पाठधर्मत्व की व्याख्या करते हुए भरत के नाट्य शास्त्र एवं अभिनवगुष्तं की टीका उद्धृत है।।

पष्ठ अध्याय में २६ अर्थालङ्कारो का वर्णन है। इस वर्णन में छोटे अथवा कम महत्व के अलड्कारा को महत्वपूर्ण अलडकारों में समाविष्ट करालिया गया है। रस तथा भाव से सम्बन्धित अलङ्कार जैसे रसवत् प्रेयस, कर्जिस्व, समाहित अलड्कारो को छोड दिया है। उन्होंने स्वभावीक्ति के तिये जाति तथा अप्रस्तुत प्रशसा के लिए अन्योक्ति शब्द प्रयुक्त किया है।

१- नाट्यशास्त्र-अध्याय २२, पृष्ठ= १४६-२३१ गा० ओ० सी०

निम्न २६ अनर्ड्कार ३१ सूत्रो में विवित है :-

उपमा, २ उत्प्रेक्षा २ हपन, ४ निदाना, ४ दीपक ६. अल्योक्ति,
 पर्यामीकि = अतिशयोक्ति ६. आझेन, १०. विरोध, ११. सहोक्ति,
 २२. समासोक्ति, १३. जाति, १४. ब्याजस्तुति, १४. क्लेप, १६. व्यतिरेक्त
 २४. समासोक्ति, १५ सन्देह ११. अपल्लाकि, २०. परिवृत्ति, २१ अनुमान,
 २२. स्मृति, २६ भ्रास्ति, २४. विपम, २४. सम, २६. समुच्चप, २७. परिस्कर,
 सङ्ख्या, २५. वरण्यामा, २६. सक्ष्रकर,

'हृदा' साध्यम्पेम्पमा' कहकर उपमा की परिभाषा में हेमचन्द्र ने अलडकार के सौन्दर्भ पक्ष पर विरोध जोर दिया है। इस मकार छ, अध्यायों में १४३ सूत्रों में काव्य-शास्त्र के सम्पूर्ण तत्त्र का वर्णन किया गया है। विशेष में सस्वती-चण्डामरण के रिचयता भीज एव अन्य आलडकारिको द्वारा निर्दिष्ट सभा अलड् कारों की चर्षा की गयी है तथा यह बताया गया है कि कुछ अलड्कार 'वाव्यानुणासन' में निर्दिष्ट अलड्कारों में समाविष्ट होते हैं। तथा कुछ अलड्कार की कोटिमें ही नहीं आतेहैं।

सन्तम अध्योव में नायक एवं नायिको भेद-प्रभेदो पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। प्रथम सूत्र में ही नायक की परिभाषा दी है—'वानश्रगुण कथा-ध्यापी नायक' । सूत्र रे से १० तक नायक के गुण बतलाये हैं। सूत्र १९ में नायक के भ प्रकार तथा सूत्र १२-१६ तक चारो प्रकारो का वर्णन है। २० वें सूत्र मृतिनायक की परिभाषा दी है।

" ''व्यसनी पायह वलुन्ध' स्तब्यो धीरोद्धत प्रतिनायक"। सूत्र २१ से २६ तक विभिन्न प्रकार की नायिकाओं को वर्णन है। १० वें सूत्र में नायिकाओं की द अवस्थाओं का वर्णन है—(१) स्वाधीनपतिवा (२) प्रीपितफर्तुंग (३) विष्टित (४) कलहान्तरिता (४)वातकवञ्जा (६) विरहींत्रुण्टिता (७) विप्रलब्धा तथा (८) अभिसारिका। इनमें से अन्तिम तीन परकीया नायिका का से सम्बन्धा तथा (८) अभिसारिका। इनमें से अन्तिम तीन परकीया नायिका का से सम्बन्धा तथा (८) अभिसारिका। इनमें से अन्तिम तीन परकीया नायिका का से सम्बन्धा है। अथ्यप्रयवदस्या परक्ती"। ३१-३२ वा सूत्र प्रतिनायिका से सम्बन्धित हैं। यह अप्याय मुक्ष्यत एनक्ज्य के 'दशरपक' तथा भरत के 'नाट्य शास्त्र' तथा अभिनत पुरतावार्य की टीका पर आधारित है।

अप्टम अध्याय में काव्य को प्रेक्ष तथा श्रव्य दो भागों में निभाजित किया है। आचार्य हेमचन्द्र गद्ध-पद्ध के आधार पर काब्य का विभाजन नहीं करते। वे सस्हत, प्राकृत अपन्न वा ने महाकाव्यों के अतिरिक्त भाग्य भाषा के

१ -काव्यानुशासन पृष्ठ ३३६-४०५

...महाकाव्य का भी उल्लेख करते है। इस प्रकार के एक भीम काव्य का नाम भी उन्होंने दिया है। इस प्राम्य भाषा को उन्होंने ग्राम्य अपन्न श कहा है। निश्चय ही यह अपन्न शेतर नयी भाषा का काव्य रहा होगा।

काच्य को प्रेक्ष्य तथा धव्य दो भागों में विभाजित करने के पण्यात् आचार्य प्रेक्ष्य को फिर पाठ्य तथा गेय, दो भागों में विभाजित कर उनने और कई भाग वतलाते हैं। थव्य के मुख्य विभाग अर्थात् महाकाव्य, आध्यायिका, कथा, चम्यू, और अनिबंदा। काव्यानुशासनानुसार काव्य सम्झत, प्राइत, अपभ्र या और प्राम्यापध्र श में लिला जा सकता है। कथा के प्रकारों में (१) आख्यान (२) निवर्णन (३) प्रविल्वला (४) मन्यन्तिका (४) मणिकुत्या (६) परिकार्य (७) लुक्त कथा (६) परिकार्य (१) परिकार्य (७) अरूड कथा (६) परिकार विश्व है। हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में अपभ्र था और याज्य भागा में रवे हुए महाकार्यों में सर्गों के लिए अनम आध्वास विधा और अवस्कर्य घटनों का प्रयोग किया है, किन्तु स्वय उन्होंने अपने द्वाश्यय को आख्यासों में नहीं, प्रत्युत सर्गों म ही विभक्त किया है।

प्रयम सूत्र में 'काय्य प्रेक्ष शब्द च' काव्य के दो माग करके अलहकारकूडामिल में भटटतोत के आधार पर किव-क्ष्म की जानकारी दी है। द्वितीय
सूत्र 'प्रेक्ष पाट्य गेय च' प्रेक्ष को दो भागों में विभाजित करता है। तृतीय
सूत्र में पाट्य के १२ माग गिनाये हैं—(१) नाटक (२) प्रकरण (३) नाटका
(४) संगवकार (१) ईहामृग (६) हिम (७) व्यायोग (६) उत्सृद्धिकाङ्क (६) प्रकृत्म (१०) भाग (११) वीबी (१२) सट्टक। अलहकारपृष्टामिष
में भरत के 'नाट्यवास्त्र' के १२ वें अध्याय के उद्धरण हैं तथा 'विवेक' में
अधिनत मुक्त की टीका उद्धरत है। 'विवेक' में पाट्य के १२ विभागों के अतिरिक्त टीटक, कोहल द्वारा कथित तथा अस्य पाट्यों का विवरण दिया है।

जतुर्यं सूत्र में गेय के ११ भाग बतलाये हैं-(१) डोम्बिका (२) भाण (३) प्रस्थात (४) शिद्धगक (४) भाणिक (६) प्रोरण (७) रामकीड (८) हल्लीमक (६) रासक (९०) थी गदित और (११) रामकाव्य । इतका वर्णन अलडकारणुंडामणि में किसी अजात ग्रन्थ के आधार पर किया गया है। उतमें दूसरे गेय मनार जैसे सम्पा, चित्तत, द्विपदी आदि का भी उल्लेस है। ब्रह्मा, भरत, बोहल का अध्ययन करने के लिए निर्देश है, जिसमें अधिक जानवारी उपलब्ध है। 'प्रपञ्चस्तु ब्रह्मभरतकोहलादिशास्त्रेमग्रीज्यगनव्य'।

पञ्चम सूत्र में श्रव्य के पाँच प्रकार बतलाये हैं। छठे सूत्र में महाकाव्य

भी परिभाषा है। अलद्दवारजूडामणि में पञ्च सन्धियों का वर्णन है जो नाटक क्ष्म जाय्य दोनों के निष् समान रूप से आवष्यक हैं। उसमें सन्धियों को समझाने के लिए मरत स्तोक उद्युत विये हैं। 'विवेक' में नाटकों में से उद्ध-रण उद्युत हैं। इसमें दर्ण्डन के बाव्यदर्श का प्रमुर उपयोग नियागया है। (दिन्द्रन नान्धादर्श-पृष्ठ १९-३६)। 'अनद्धनारम्हामणि' में अपस्र म किता का उदाहरण 'अध्यमन्यन' काव्य से तथा भाग्य विता का उदाहरण 'भीम' काव्य से दिया है। ये दोनों काव्य अभी अज्ञात हैं। 'हिंद प्रवोध' काव्य का विभागन आपवासक में किया गया। यह 'हिंद प्रवोध' को अभी तक अनुमत्त्र है। स्तम संया अपद्य सम्म अज्ञात के उत्स्व का प्रमुप्त का से स्ता मारा अपदे स्ती के अप्त तक अनुमत्त्र से क्या आपदा विभाग का से क्या अपि आवासक की तरह है। स्ता अपदे स्ती अपद्यापिका का मेद स्ती-

कार करते हैं. परन्त उनकी मान्यता में अन्तर है। बाणभटर के मत में वित्यत कहानी क्या है और ऐतिहासिक आधार पर चलने वाली क्या आख्यायिका है. जैसे 'कादम्बरी' और 'हर्ष-चरित' । हेमचन्द्र के अनुसार आख्यायिका वह है जो सस्कृत गद्य में हो, जिसका वृत्त ध्यात हो, नायक स्वय वक्ता हो और जो उच्छवासो में लिखी गयी हो। कया किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है। उसके लिए गदा पदा का बन्धन नहीं है। इस प्रकार हेमचन्द्र ने बाणभट्ट के गरा के बन्धन को हटाकर कथा को इतनी व्यापकता दे दी कि उसमें सभी कथा-काव्य रामा गये । गश-कथा का उदाहरण कादम्बरी है, और पश-कथा का 'लीलावई कहा' । अपन्र श के 'चरित्र' काव्य भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। हेमचन्द्र को 'गद्य' का नियम इसलिये हटाना पड़ा क्योंकि अपभ्र श में गद्य का अभाव था। कथा के सिवाय उन्होंने और भी उपभेद किये हैं। 'अलड्कार चुडामणि' में भी पदामधी कथा के रूप म लीलावती का उल्लेख है। 'विवेक' में कथाप्रकारों में ग्रन्थों के जो नाम दिये हैं उनमें ते अधिकाश अभी तक अज्ञात हैं, जैसे,-गोविन्द, चेटका, गोरोचन, अनड गवती, मत्स्यहसित, शुद्रक, इन्द्रमती, चित्रलेखा आदि । कथा के उपभेदों में आख्यान, निदर्शन, प्रवल्लिका, मत-हिलका, मणिकुल्या, परिकया, खण्डकथा, सकलकथा और उपकथा आदि वर्णित हैं। आख्यान प्रबन्ध-काव्य के बीच आने वाला वह भाग है जो गेय और अभिनेय होता है। दूसरे पात्र के बोध के लिए इसका प्रयोग होता है-जैसे नलोपाख्यान । पश-पक्षिया के माध्यम से अच्छे-बरे का बोध देने वाली कथा का निदर्शन है-जैसे 'पञ्चतन्त्र'। 'प्रवस्लिका' में एक विषय पर विवाद होता है। भूत नाया और महाराष्ट्री में लिखी गयी लघुकचा 'मतल्लिका' है। इसमें पुरोहित, अमात्य और

तापस का मजाक उडाया गया है। 'मिष्कुल्या' वस्तु का उद्धाटन करती है। पुरुषायं-सिद्धि के लिए कही गयी वर्णनात्मक कथा 'परिक्या' है। इतिवृत्त के खण्ड पर आधारित कया 'खण्ड कया' है। सेंमस्त फलवाली कथा 'सकल कथा' है और एक क्था पर चलने वाली क्या 'उपकथा' है। रासक के उन्होंने तीन भेद किये हैं-कोमल, उद्धत तथा मिश्री।

नवों सूत्र चम्यू काल्य की परिभाषा देता है। तथा १० वाँ सूत्र अनिबंद मुक्तक की परिभाषा देता है। ११ वें सूत्र के अनुसार एक कविता को मुक्तक, दी कविताओं को सत्वानितक सीन किवताओं भी विशेषक, तथा चार कविताओं के पुष्टल भी काल्यक कहते हैं। १२ वें सूत्र के अनुसार ५ से १४ कविताओं के पुष्टल को कुलक कहते हैं। १३ वें सूत्र के अनुसार ५ से १४ कविताओं के पुष्टल को कुलक कहते हैं। १३ वें सूत्र से कोंग्र की परिभाषा दी गयी है। "स्वपरकृत सृक्ति समुच्चय कोंग्र"। अर्थात सुन्दर स्त्रोंका का सहप्रह (स्वय का अथवा दूसरों का) कोंग्र कहताता है। अलडकारजुवामणि में मुक्तक के उदाहरणस्वरूप अमरूक का असरकातक' उदाहत किया है। कोंग्र के उदाहरणस्वरूप अमरूक को स्त्रात के उदाहरणस्वरूप पुन्दावन में घटूत' तथा सहिता के उदाहरणस्वरूप पुन्दावन में घटूत' तथा सहिता के उदाहरणस्वरूप पुन्दावन में वहण प्रमुख्य विशोष के उदाहरणस्वरूप पुन्दावन में वहण स्त्रीपत्र अच्छूत किया है।

हेमचन्द्र ने काव्यानुवासन में निम्नावित प्रत्यो एवं प्रत्येकारी का उल्लेख विया है। प्रत्यो के नाम-अवन्तिसुन्दरी, उपाहरण, पञ्चित्वसूद्रकथा, भामह विवरण, रावण-विजय, हरिबलास, हरिप्रवोध, हृदय दवर्ण इत्यादि।

ग्रन्थकारों के नाम (१) दण्डी, (२) भट्टतीत, (३) भट्टनाथक, (४) भोजराज, (४) मन्मट, (६) मगल, (७) आग्रुराज, (८) यायावरीय, (६) वामन, (१०) शाक्याचार्य, (११) राहुत, (१२) राजशेलर आदि । प्रो-रिकिक्साल पारीख डारा सम्मादित वाज्यानुशासन के अन्त में १४४ ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारों के नाम दिये हैं ।

'काव्यानुशासन' का मुल्यादकन --

न्नाव्यानुसामन का सून्यावनन — आचार्य है । उन्होंने अपने आचार्य है सचन्द्र का काव्यानुसासन प्राय. सहग्रह ग्रन्थ है । उन्होंने अपने ग्रन्थ में राजरोक्षर (काव्यामीमासा ), मम्मट (काव्य प्रकाश ), आनन्द्रवर्धन (व्यत्यालोक), अभिनव गुप्त (लोचन) से सामग्री पर्याप्त माना में ग्रहण की है। मौलिनता ने विपय में हमचन्द्र का अपना स्वतन्त्र मत है । उन्होंने अपनी मनाण-मीमासा की टीना में प्रारम्भ में ही मौलिकता के विषय में स्पट वहा है। विषय वनादि होती हैं, वे सक्षेप अथवा विस्तार नी हुष्टि से नदी गानी

१- अपम्र म भाषा और साहित्य-डा० देवेन्द्रकुमार जैन-पृष्ठ ३१७

जाती हैं तथा उस दृष्टि से तसद धन्यकारों थी पृति मानी जाती हैं"। आवार्षे हेमकद्र द्वारा प्रस्तुन मौतिकता की इस परिभाषा से यह अनुमान होगा है कि वे अपने समय में अनेक प्रत्यों के वहुंदल के विषय में आलोकता के शिकार जरूर वेने होंगे। उसके निराकरणाई ही उन्हें ऐसा स्पष्टीकरण देना पड़ा। हेमकद्र के मत से कोई भी धनकार विलक्त नयी चींज महीं विखता। उस मूल विषय का विकास ६व विकास की मीती होती है। हेमकद्र की मौतिकता में स्वता की यह कसीटी यदि उन्हीं पर लागू की जाय तो उनकी मौतिकता गत प्रता की यह कसीटी यदि उन्हीं पर लागू की जाय तो उनकी मौतिकता गत प्रतिकात सिद्ध होती हैं।

वाब्यानुवासन वी रचना वरते समय मन्मट के 'वाब्य प्रवावा' या हेमचन्द्र ने विशेष उपयोग विया है। 'वाब्यानुवासन' में मन्मट एव उनने 'वाब्य प्रवाब' वा उस्तेल वर्ष बार आता है। फिर भी 'वाब्यानुवासन' मे हेमचन्द्र वी मीलिवता अक्षुण्य है। यद्यपि 'वाब्य प्रवावा' ने साथ 'वाब्यानुवासन' वा बहुत साम्य है विन्तु वही-वहीं ही नहीं अपितु पर्योत्त स्थानो पर हेमचन्द्रा-चार्य ने मन्मट वा विरोध भी विया है।

सर्व प्रयम 'वाच्य का प्रयोजन' पर नर्ना करते हुए मन्मट ने नाज्य के छ: प्रयोजन बताये हैं— (१) यस प्रान्ति (२) अमें लाम (३) व्यवहार ज्ञान (४) अग्रुम निवारण (६) तात्वातिक आनन्द और (६) वान्तानुत्य उपदेश । आवार्य हेमचन्द्र ने इसवा विरोध विचा है। उनने मतानुसार आनन्द, मच एव कान्तानुत्य उपदेश ही नाव्य के प्रयोजन हो सकते हैं। आवार्य हमचन्द्र ने यहाँ नमन्द्र बताये अन्य तीन प्रयोजन हो हिंग हम्मट द्वारा बताये अन्य तीन प्रयोजन हो हिंग हैं। अर्थनाम, व्यवहार कान्त, एव अनिष्ट निवृत्ति हेमचन्द्र के मतानुसार वाव्य के प्रयोजन नहीं हैं।

हैमचन्द्र ने अनुसार पांच्य वा प्रधान कारण वेचल प्रतिमा है। सम्मद्र के अनुसार पांच्योत्पत्ति मे प्रधान तीन वारण होते हैं— (१) शक्ति या प्रतिमा (२) निपुणता या च्युत्पत्ति तथा (३) आब्ध्यार्माश्वास्थायात्र्यास अर्थात् किसी श्रेट्ठ कवि ने पांस शिक्षा पाना। आजाये हैमचन्द्र के मत से काव्यनिर्मिति का प्रधान हेतु प्रतिमा ही है। यहाँ भी उन्होंने मत भिन्नता दियलाकर मम्मद्र द्वारा निर्देग्णित रोप वारण गौण वतसाये हैं। कारणों म प्रधान तथा गौण का अन्तर स्पट करना महस्वपूर्ण है। हेमचन्द्र में अनुसार प्रतिमा सर्देव गैरानिनी होती

१-- "अनादय एवैता विद्या सक्षेप विस्तार विवस्तया नवनवीभवन्ति तत्त्ताकर्तृवा श्योच्यन्ते"-प्रमाणमीमासा-हेमचन्द्र, पृष्ठ १--२

है। ब्युत्पत्ति के विषय में हेमचन्द्र कहते है कि लोक-शास्त्र तथा काव्य में प्रावीण्य प्राप्त करना ही व्युत्पत्ति है- "लोकशास्त्र काव्येषु निपुणता ब्युत्पत्तिः"।

काष्य की परिभाषा में हेमचन्द्र का मत मम्मट के अनुकर दिखायी देता है। किन्तु उसमें भी कुछ सूक्ष्म भेद हैं— हेमचन्द्र ने अपनी परिभाषा में अलड़-कारों को समाविष्ट कर लिया है। 'व' अक्षर से अपवाद सुचित किया गया है। कभी-कभी विना अलडकार के भी काय्य हो सकता है। किन्तु साधारण तौर पर अलडकार काव्य के लिए अत्यावस्यक हैं।

आवार्ष हैमचन्द्र और मम्मट की काब्य-परिभाषा में और भी सूक्ष्म अन्तर यह है कि हेमचन्द्र ने गुण, दोष, अलडकार का अस्तित्व रस की कसाटी पर ही रखा है। मम्मट ने ऐसा नहीं किया है। हेमचन्द्र सत्यतः रस-सिद्धान्त के अनुयायी प्रतित होते हैं। इसिलिये वे अलब्द कारों को रसाधित, रस के अंग मातते हैं। उनके मत के अनुसार जो रस की हानि करने वाले अर्थात् रसाषक-पंक है, वे दोष होते हैं। तथा जो रस को बृद्धियत करने वाले अर्थात् रसाषक-पंक है, वे गुण कहलाते हैं। 'काव्य प्रकाशकार' कहीं भी यह कसीटी नहीं अप-नाते हैं। इसके विश्वरीत मम्मट तो ध्वनि-मत के अनुयायी विखायी देते हैं। उन्होंने 'काव्य प्रकाश' में ध्वनि विवरण में ध्वनि के एक प्रकार के रूप में (असक्ष्यकम ध्यस्य) रस का विवेचन किया है। सम्मवतः इसिलिये मम्मट-के दिनीय अध्याप में हो स्वतन्त्र रूप से रस-चर्चा की है तथा रस-पिवरण के समय अभिनव भूप्ताचार्य की अभिनवभारती टीका ज्यों कि त्यों उदधूत की है।

(४) मम्मट एव मुकुलभट्ट के से 'लक्षणा' कृदि अववा प्रयोजन पर आधारित होती है, किन्तु हेमचन्द्र इसके विरोधी है। उनके मत से लक्षणा केवल प्रयोजन पर आधारित होती है। 'लाव्य प्रकाश' में काक्य के प्रकार केवल प्रयोजन पर आधारित होती है। 'लाव्य प्रकाश' में काक्य के प्रकार करान, मध्यम, अधमारि से विषय प्रथम अध्याय मे ही वर्षित हैं जिससे काव्य-शास्त्र के प्राथमिक छात्रों को एकदम कठिनाइयों का सामना करना पडता है। 'काव्यानुशासन' मे रस चर्चा एव दोप चर्चा के अन्त में काव्य के प्रकारों की चर्चा की है जिससे समझने में सुलमता, सुगमता होती है। काव्य के १० ग्रुणों को हमचन्द्र तथा सम्मट ने तीन गुणों के अन्तर्गत (ओज, प्रसाद, साधुर्य) दिखाया है तथा वेषा पारामाव बताया है।

सम्मट ने 'काब्य प्रकाण' में ६१ अलङ्कारो का वर्णन किया है किन्तु हेसचन्द्र ने केवल २६ अलड्कारो का काम चलाया है। सूब्स भेद एव कम महत्व के अनडकारों को उन्होंने तस्तर्य महत्वपूर्ण अलड्कारों में मिला दिया है, उदाहरणायं सदकर के अन्तर्गन समृष्टि, दीनक के अन्तर्गत सुल्यपीणिता। हैमचन्द्र के परवृत्ति अलड्कार में मम्मट के पर्याय एव परिपृत्ति दोनों समा जाते हैं। उपमा के अन्तर्गत अनन्वय और उपमेयानमा दोनों समा जाते हैं। मम्मट प्रित्त दिनतें, वो के ने विष्कृत प्रस्तुत प्रशसा के उदाहरण के रूप में बताते हैं, किन्तु हेमचन्द्र इसे ही शब्द-शक्ति मूल-व्यक्ति जे उदाहरण के रूप में देते हैं।

हेमचन्द्र की उपमा की परिभाषा मम्मट से भिन्न है। उदाहरणार्थ—
"साधम्प्रेमुपमा भेदे"—मम्मट तथा "हृष साधम्प्रेमुपमा"—हेमचन्द्र। इसमें मम्मट
केवल साधम्पं पर जोर देते हैं। उनमें सौन्दर्याभरित कम प्रतीत होती है।
हेमचन्द्र नी परिभाषा में सौन्दर्याङ्ग—हुय पर विषेप जोर दिया गया है।
साधम्य आह्लादजनक होगा तथ ही वह उपमा अलङ्कार होगा। मम्मट की
परिभाषा में ऐसी बात नहीं हैं।

सम्मट का 'काब्यप्रकाश' विस्तृत है, सुव्यवस्थित है, किन्तु सुगम नहीं है। तसके विषय में निम्मीमित सिंक प्रसिद्ध है-'काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे। टीकारतथायेप तथेन दुर्गग '। बगणित टीकाएँ होने पर भी 'काव्य प्रकाश' दुर्गम ही रह जाता है। किन्दुला दुर्गम है क्रीलिए सुगम करने के लिए अगणित टीकार्से जिल्ली गर्सी। 'काव्यानुशासन' में इस दुर्गमता को 'अलह्कारजुडामजि' एव 'विवेक' के द्वारा सुपमता में परिषद किया गया है।

'बाब्यप्रवाश' में बेवल ब्रव्य काव्य के तन्त्र के विषय मे— साइगोपाइग चर्चा है, किन्तु दृश्य काव्य के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। 'काव्यागुशासन' में नाटफ के विषय में भी साहगोपाइग चर्चा होने के बारण नि सत्वेह 
'काव्या-गुणासन' वा महत्व 'बाब्यप्रवाश' से नितान्त अधिक है। इस सत्वर्म में 
'काव्या-गुणासन' वा महत्व 'बाब्यप्रवाश' से नितान्त अधिक है। इस सत्वर्म में 
'काव्या-गुणासन' वी तुलना पण्डित विश्वनाय के 'साहित्य दर्पण' मात्र से की 
आ सकती है। आचार्य हैमचन्द्र और विश्वनाय दोनों के अनुसार महाकाव्य की 
क्षेत्र के विश्वमत्क्रम में पाँच नाटकीय सच्यियों ना समन्त्र्य होना चाहिये। दण्डी 
हैसवन्द्र, तथा विश्वनाय इन तीनों के अनुसार प्रत्येक सर्ग में एक छन्द्र आदि से 
प्राय अन्त तक रहता है। दण्डी द्वारा वर्णनीय निष्या में दुष्टो वे अतिरक्त 
आचार्य हैमचन्द्र और पियननाय ने महाकाव्य के वर्णनीय विषयों में दुष्टो की 
नित्या वार सज्जना वी प्रशस्त का भी समावेश विषयों है। वाच्य-स्थाणा में 
दिषया में करूर मत-भेद प्रकट होना है। विश्वनाय वाव्य वा वश्य व्यव्य वार्याव्य-

मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं। अनिनुराण विवर्गसाधन बतलाते हैं। मामह, इंग्डिन तथा वामन ने यक एव आनन्द को बाब्य का लक्ष्य बतलाया है।

'कारमानशासन' में अपने समर्थन के लिए। आचार्य हेमचन्द्र विविध ग्रन्य एव ग्रन्थवर्ता के नाम उद्घृत वरने में अतीव दक्ष हैं। ऐसा वरने से उनकी मीलिकता क्षण्ण नही होती है। सम्मट के 'काव्य प्रकास' के अतिरिक्त हेमचन्द्र ने राजशेखर के काव्य मीमामा', आन-वर्धन के 'ध्वन्यालोक' तथा अभिनव-गुप्ताचार्य, रुद्रट, दण्डिन्, धनञ्जय आदि के ग्रन्यों से अनैक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। 'काट्यानुशासन' वे छठे अध्याय में अर्थालडवारो वा क्रियण करते समय विवेक विवृत्ति में पूर्वयर्ती आचार्यों द्वारा चींचत सभी अलडकारों के सम्बन्ध में क्हा गमा है। भोज राजा के ग्रन्थ 'सरस्वतीकण्ठाभरण' एवं 'शृगारप्रकात' में प्रस्तुन मत ना जिनमें अधिकतम अलडकारो की सम्या निर्दिष्ट है, हेमचन्द्र द्वारा खण्डन किया गया है। भामह, वामन, दण्डिन इत्यादि के अलडकार रीति इत्यादि पक्ष स्वतन्त्र काब्यतत्व के रूप में आचार्य हेमचन्द्र को मान्य नहीं थे। पूर्वकाल में यद्यपि रस काव्यनिष्ठ माना जाता था तो भी दण्डी, वामन, उद्भट आदि के मन पर रस का महत्व शर्न शर्न बढ रहा था। सर्व प्रथम रुद्रट ने काव्य तत्व के रूप में 'रस' को स्वतन्त्र स्थान दिया एव चर्चा की । तदनन्तर राजदोखर, भोज, अग्निप्रराणकार, हेमचन्द्र, मम्मट, इत्यादि ने रसतत्व को आत्मतत्व मान-कर उसका स्वतन्त्र विवेचन किया। रम के विषय में आचार्य हेमचन्द्र ने भरत मत ना ही अनुकरण किया है। वे 'काव्यानुशासन' में स्पष्ट लिखते हैं 'कि वे अपना मत निर्धारण अभिनवगुप्त एव भरत के आधार पर कर रहे है

क्तिपय क्षेत्रको को "काव्यानुशासन" में मीलिकता का अभाव लटकता है। म म.पी व्ही० काणे हे मनानुहार आचार्य हेम बाद प्रधान। वैद्याकरण थे तथा अलडकार-शान्त्री गीण रूप में थे। इसनिए उनके मनानुहार हेम बाद का 'काव्या-गुणामम' सडगहास्मक हो गया है। श्री कित्तीकोत्ताय झा का मत भी प्रोपी व्ही काणे से मिलता जुलता है और उन्होंने भी 'काव्यानुशासन' में मीलिकता का अभाव ही देखा '। श्री ए० बी० भीप, भी 'काव्यानुशासन' में मीलिकता देख नही पाते, श्री एस० एन० दासमुप्त एव एस०के०डे० भी इस विषय में कीप का ही अनु-सरण वरते हैं।

श्री विष्णुपद भटटाचार्य ने अपने प्रवन्ध में श्री म० म० काणे के मत का खण्डन विषा है तथा हेचसन्द्र के 'काव्यानुशासन' की मीलिकता प्रस्थापित

<sup>9 —</sup> बिहार रिसर्च सोसायटी, Vol XL III भाग एक दो पृष्ठ २२-२३

नी हैं। उसमे उन्होंने आचार्य हैमचन्द्र के मत मम्मट, मुहुलभट्ट, ध्वनिवार आनन्दवर्धन के मत से किस प्रकार मित्र है, यह दिखाया है, तथा 'वाब्यानुगासन' वो नितान्त मौलिक कृति सिद्ध विया है। सचमुच यदि वोई पत्यवार अपने मत के समर्थन मे अन्य अन्यो से, प्रत्यकारों के उद्धरण प्रस्तुत वरता है तो उममे उस प्रत्यकार वो मौलिवता नष्ट नहीं होती है, बक्ति इससे तो उसके मत की, सिद्धान्त की एवं मौलिवता नष्ट नहीं होती है।

आचार्य हैमचन्द्र ने अपने 'काव्यानुशासन' में मम्मट, राजरोखर, भरत अभिनवगुत, आनस्त्वधंन, मनञ्जा, आदि आलड्डारिनों के उदरण नि सन्देह प्रस्तुत निये हैं, विन्यु इसना यह अयं कदापि नहीं कि आचार्य हैमचन्द्र शत-प्रतिवत्त उक्त आलड्डारियों का मत मानते हैं और उनवा 'वाव्यानुशासन' वेचल एवं सद- यह मात्र है। हेमचन्द्र वा अपना स्वय वा स्वतन्त्र मत है, स्वतन्त्र भावी है, स्वतन्त्र प्रह्मात्र है। अपने दृष्टियोण हो। अपने दृष्टियोण हो। अपने प्रतिवत्त्र प्रतिवत्त्र प्रतिवत्त्र स्वतन्त्र प्रस्तुत वरते हैं तो उसमें उनने मत बी प्रतिव्या वहती ही है, परती नहीं। मौलिक्ता सो क्यों नष्ट नहीं होती। मौलिक्ता से विषय में हेमचन्द्र वा स्वय मानत पहले ही उद्युत क्या वा चुवा है। फिर भी मौलिक्ता वी दृष्टि से हम एक बार फिर बिहर्गमावलोकन वरते हैं। उदाहरणायं उनवा वाथ्य का प्रयोजन हो देशिये—

"नात्यमानन्दाप यश्चसे नात्सानुरुवतयोगदेशाय च" इसमे "नला ने लिए नला" निद्धान्त पौ स्थानि स्पष्ट मुनायी देती है। मम्मट अथवा दूसरे आवार्यों द्वारा बताये गये नाव्य के प्रयोजन हेमचन्द्र को मान्य नहीं हैं। 'नाध्यमानन्दाय' यहम'र यह सिद्ध निया है नि स्थान्त मुताय नाव्य-रपना होती है। हेमचन्द्र का यह इष्टिकोण नितान्त मीलिन है।

द्गी प्रवार हेमक्ट वी उपमा वी ब्याप्या भी अनुपमेय है। "ह्य साममंगुपना"। प्राय सभी आलड्यारिवा ने 'साममं' पर हीविनेष जोर दिया है। रिन्तु 'ह्या 'पर विशेष जोर देवर हेमक्ट ने अपनी मौतिवता गिढ की है। समान प्रमंता हुए अयो। आह्नारवनव होनी चाहिये। 'सामम्य हुए अपनि आह्मारवनव होगा तो ही यह अलड्यार हो सपना है, अन्यया नहीं। अलट्यार स्मोपवारव हो तो ही वे काव्य में उपार्ट्य हैं दगतिये उपमा का मा-एम्य हुए होना ही चाहिये। "हुए सहदयहदयान्हारवारि" अलस्थार-हुडा-

 <sup>- &#</sup>x27;आचार्य हमयन्द्र पर ध्यक्तिविवेच ने नती ना ऋण' निवन्ध इन्द्रियन नत्त्वर ग्रन्थ १३ पृष्ठ २१८-२२४,

थाचार्यं हेमचन्द्र

मणि में उन्होंने हूं ख की परिभाषा दो है। अतः समानधर्मस्य के साथ वह समा-नधर्मस्य आह्लादजनक भी होना चाहिये। सोन्दर्य के भाव-पक्ष पर हेमचन्द्र विशेष ध्यान देते हैं। यह हेमचन्द्र की ही मीतिचता है। अलह्कारो की सख्या कम करके अनुरूप अलह्कारों का तत्सम प्रधान अलह्कार ने समावेश करना आचार्य हेमचन्द्र की ही कला है।

आवार्य हैगवन्द्र का रस-विवेचन भी बड़ा ही मार्मिक एवं गहरा है। भरत नाद्यशास्त्र के एव अभिनवभुत्त के उद्धरण उद्धृत करने पर भी हेमवन्द्र के विवेचन में मीलिकता है। उन्होंने काव्य के गुण-दोप को रस की कसीटी पर कसकर ही वर्णित किया है। उनका मत है कि रसापकर्षक दोप हैं, रसोत्कर्पक गुण हैं तथा अलड्कार सो काव्य के वोप हैं। समझना चाहियें। रसाभाव में अलड्कार को काव्य के दोप हैं। समझना चाहियें। अलड्कार वैचल बाह्य सौन्दर्य के लिए नहीं, उन से आन्तरिक सुन्दरता अर्थात रसिन्धिती होना अग्वयक है।

े दस-सिद्धान्त के कट्टर अनुयायी थे। रस-सिद्धान्त की अभिष्यिक्ति में उनकी मीलिकता प्रकट होती है। हेमचन्द्र के मत से व्यभिचारि भाव स्थायी भावों को जो सहायना पहुँचाते हैं, वह राहायता स्वय का धर्म स्वय रखकर नहीं विकार पर पाय प्राची भावों के अर्थण करके पहुँचाते हैं। व्यभिचारि भाव पुंचेत दासों के समान परावतम्बी होते हैं, अस्विर होते हैं। स्वामी की सहर के अनुसार जिस प्रकार सेवकों को बदलना पडता है उसी प्रकार व्यभिचारि भाव स्वामी भावों के अनुसार बदलते हैं। स्वय का अस्तित्व मिटाकर स्थायी भावों में अर्थित हो जाता है। हेमचन्द्र का उक्त क्षित हो जाता है। हेमचन्द्र का उक्त क्ष्मव बहुत मामिक एव मीलिक है।

काव्यानुशासन के मतानुसार काव्य सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और ग्राम्या-पद्म श में भी तिल्ला जा सकता है। काव्यानुशासन की एक बन्य विशेषता है – उसमें वर्णित क्या के प्रकार तथा गेय के प्रकार।

'काव्यानुशासन' के 'अलड कारचूडामणि' तथा 'विवेक' में जो उदाहरण एव जानकारी हेमचन्द्र ने दी, वह सस्कृत-साहित्य मे एव काव्य-णास्त्र के इतिहास के लिए अत्यत उपयुक्त हैं । हेमचन्द्र ने जो धन्य एव सन्यकारो के नाम उद्दृष्ठ विये हैं उनसे सस्कृत-साहित्य के इतिहास पर गर्मास्त प्रकास पड सकता है ।

डा॰ एस॰ के॰ डे॰ ने 'काव्यानुशासन' को 'काव्य प्रकाश' से 'निकृष्ट बताया हैं । डा॰ रसिकलाल पारीख ने 'काव्यानुशासन' की प्रस्तावना से डा॰

q -History of Sanskrit Poetics, Vol. I, Page-203

ढे० वे मत का लण्डन किया है, किन्तु डा० रिसकलाल पारीख ने भी "काव्यामुशासन' को एक मर्वोत्हण्ट पाटयपुस्तक बताया है। सत्य बात यह है कि आजार्य
हेमजब्द के सम्मुख सभी स्तर के पाठक थे। वे युग-पुरुप थे एव प्रचार-प्रभार
उनना उद्देश्य था। अत मूत्र यैली मे प्रवश्य-ग्नना नो और फिर साधारण पाठको
को आवश्यक्ता की पूर्वि के लिए उन्होंने 'अलडकार-खुडामणि' लिखा। विशेष
शान की पिपाक्षा रखने वाले मेधाली छात्रों के लिए 'विवेक' नामक विवृत्ति लिखकर उन्हें भी ज्ञानशृद्धि का अवसर दिया है। इसु प्रकार सभी कोटि की जनता
के लिए 'काव्यामुशासन' गन्य उपायेस बन गया है। मन्मट का 'काब्यमुकाश'
एक तो विलय्ट है, साधारण पाठकों के लिए वह सुपम नही, और सस्कृत के
काव्य के अतिरिक्त अत्य साहित्य विद्याओं का अध्ययन करते के लिए पाठकों को
दूसरे प्रत्य भी देलने पडते हैं। हेमजन्द्र का 'काब्यानुशासन' इस अयं मे परिपूर्ण
प्रत्य है। उसमे काब्य के अतिरिक्त नाटक, नाटिका, क्या, चम्यू आदि साहित्य
की विविध शालाओं पत समुचित परिचय दिया गया है। अत आजार्य हेमजन्द्र
की किवात्र शालाओं पत समुचित परिचय दिया गया है। अत आजार्य हेमजन्द्र
के 'काब्यानुशासन' वा अध्ययन करते के पश्चात् फिर दूसरा ग्रन्य पढने भी
जरूरत नहीं नहती।

डा० एस० के डे० ने काव्यानुशासन को केवल एक शिक्षा-प्रत्य कहा है, यह गत नितान्त भाग्य है। नि सन्देह उसये किन शिक्षा प्रकरण हैं, किन्तु इससे यह प्रत्य नेचल शिक्षा प्रत्य की कोटि मे नहीं को सकता। 'काव्यानुशासन' मे वाव्य शास्त्र के सभी अच्छो पर सविस्तार विचार किया गया है। अत वह सम्पूर्ण वाव्य-शास्त्र पर सुव्यवस्थित तथा सुरचित प्रवच्य है। जिस प्रकार हैमचल, ने गुजरात के लिए पृथक् स्थाकरण दिया, उसी प्रकार उन्होंने गुजरात के सभी स्तरों के पाठकों के लिए एक उत्कृष्ट अलडवार-प्रत्य भी दिया। यह ग्रत्य अव साहित्यवास्त्र ने प्रत्येक जिल्लामु के लिए उपादेग ग्रन्य वन गया है। अलडकार साहित्यवास्त्र ने प्रत्येक जिल्लामु के लिए उपादेग ग्रन्य वन गया है। अलडकार होती है।

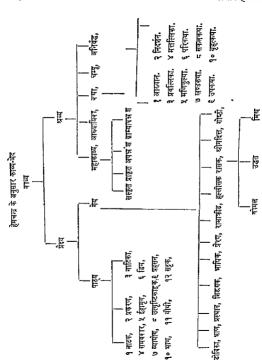

अध्याय : ५

## कोश ग्रन्थ

हेमचन्द्र पूर्व कोश साहित्य - कालवक के अवाध रूप मे चलते रही से लौकिक शब्दों के भी ज्ञाताओं का हास हो जाने पर आचार्यों ने लौकिक कोशों का निर्माण किया । इसका बास्तविक ज्ञान आज तक अन्धकार में ही पड़ा है, क्यों कि प्राय सभी प्राचीन कोश अनुपलव्ध हैं। १२ वी शताब्दी मे रचित, 'शब्द कल्पद्रम' नामक कोश में ५६ कोशकारों के नाम उपलब्ध होते हैं। सम्प्रति उपलब्ध कोशो में सबसे प्राचीन ख्याति प्राप्त अमरसिंह का 'अमर-कोश' है। प्राचीन प्रणाली के अनुसार अध्ययन-अध्यापन करने वाले पण्डितों के यहाँ अभी भी अमरकोश' वण्डस्य करने की प्रवृत्ति चली आ रही है। इससे इसकी लोक-प्रियता अभी तक अक्षुण्य है, यह सिद्ध होता है। अत आचार्य हेमचन्द्र मे अपने कोणों के निर्माण में इनमें प्रेरणा एवं सहायता ली हो को उसमें आश्चर्य नहीं। 'अमरकोप' के अतिरिक्त ६ वी तथा १० वी शताब्दी में जैन आचार्यों ने संस्कृत कोश निर्माण मे जो योगदान दिया, वह भी हेमचन्द्र के सामने था । उसी शताब्दी में धनञ्जय के तीन कोश ग्रन्थ भी हेमचन्द्र के लिए प्रेरणा के स्रोत बने होंगे क्यों वि 'नाममाला' मे बोशकार ने केवल २०० श्लोका में ही आवश्यक शब्दावली का चयन किया है। शब्द से शब्दान्तर बनाने की प्रकिया हैमचन्द्र के कोशो मंभी दिखायी देती है- उहाहरणार्थ पृथ्वी के नामा के आगे घर शब्द या घर के पर्याय-वाची शब्द जाड देने से पर्वत के नाम, पति या पति के समानार्यंक स्वामिन आदि शब्द जोड देने से राजा के नाम एव सह शब्द जोड देने से बक्ष के नाम हो जाते हैं। इससे एक प्रकार के पर्यायवाची शब्दों की जानकारी से दूसरे प्रकार के पर्यायवाची

शब्दों की जानकारी सहज में ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त हेमचन्द्र के जीवनकाल का समय कोच-साहित्य की समृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। १२ वी शताब्दी से हमें विभिन्न प्रवार के अनेक कोण राज्य प्राप्त होते हैं। भैरवी के 'अनेकार्य कोध' में असर, शाववत, हतायुध, और धन्वन्तरि वा उपयोग किया गया है। अभयवत्य की "नावार्य-रित्माला" इसी गुग में रची गयी थी। महे-श्वर के 'विश्वप्रकाश कोच' की रचना इसी गुग की है। केशव स्वामी के ग्रन्थ व्य "नानार्याण्व संवेष' एव "शब्द्य कर्य, में हमें शुग की देन हैं। आवार्य हमें में स्वत्य के में 'विश्वप्रकाश कोच' के अन्व स्वत्य के भी 'अभिधानचित्तार्याण' 'अनेकार्यसङ्ग्रह', 'निष्टुटोय' एवं 'देशी नाममाला' कोशों की रचना इसी समय की। आवार्य हेमचन्द्र गुग-प्रवर्तक थे, अत. वे समवालीन वोण-निर्माण-आव्यंत्वन से दूर केसे रह सकते थे?

हेमचन्द्र के कोश प्रत्य- १२ वी मताब्दी मे जितने कोग प्रत्य लिखे गये उनमे से सर्वोत्कृष्ट प्रत्य हेमचन्द्र के फोश हैं। श्री ए० वी० कीय भी अपने सस्कृत साहित्य के इतिहास मे उक्त कथन का समर्थन करते हैं। आवार्य हेमचन्द्र का 'अभिधान चिन्तामणि' ६ काण्डो मे समानार्थक शब्दो का सङ्ग्रह है, जितका आरम्भ जैन देवताओं से और अन्त भाववाचक शब्दो (Abstracts), विशेषणो और अव्ययों से होता है। इस मदामय कोग के ६ काण्ड है-(१) देवाधिदेव काण्ड-६६, (२) देवकाण्ड-५३०, (३) मत्यंकाण्ड-५६८, (४) प्रसिकाण्ड-

इस प्रकार इस कोश में कुल १५४२ पदा हैं। उसके बाद उन्होंने 'शेप माममाला' निस्ती जिसकी श्लोक सख्या मुल २०० है तथा अनुक्रम विम्नानुसार है-नोप माममाला-प्रथम काण्ड शेपः स्लो० १४४३ से १६३३; द्वितीय काण्ड

हु—याप नाननाला—प्रथम नारू थाप. स्लाठ प्ररूप स प्रश्न, हिताब मारू होप: स्लोक प्रश्ने प्रश्न स्वतुर्यं काण्ड होप: स्लोक प्रश्रूर से प्रथन,

नारक पचम शेप. श्लोक १७३६ से १७४०-५०।

अभिधान विन्तामणि-इस कोश में समानार्यक शब्दों का सङ्ग्रह िक्या गया है। वे आरम्भ में ही रूढ, यीगिक और मिश्र शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। ब्युत्पत्ति से रहित, प्रकृति तथा प्रत्यम के विमाग करने से भी अन्वर्थहीन शब्दों को रूढ कहते हैं—जैसे आखण्डल आदि। कुछ आचार्य रूढ अव्वर्ध की में ब्युत्पत्ति मानते हैं, पर उस प्रत्यत्ति प्रयोजन केवल वर्णानुपूर्वी का शान कराना ही है, अन्वर्थ प्रतीति नहीं। अतः अभिधान चिन्तामणि में सह्महीत शब्दों में प्रथम प्रकार के शब्द रूढ है।

दूसरे प्रकार के शब्द यौगिक हैं। शब्दों के परस्पर अर्थानुगम को योग

वहते हैं। यह योग गुण, फिया तथा अन्य सम्बन्धों से उत्पन्न होता है। गुण में कारण नीलवण्ड, वितिवण्ड, कालवण्ड स्वादि शब्द प्रहण विचे गये हैं। किया में सम्बन्धों से उत्पन्न होने वाले अप्टा, धाता इत्यादि है। अन्य सम्बन्धों से स्वस्था होने वाले अप्टा, धाता इत्यादि है। अन्य सम्बन्धों से स्वस्था सिंद, जन्य, जनव होने वाले अप्टा, पितवल्य, सहयं होने वालहक, आप्यान्या प्रवाद प्राप्य प्रवाद प्रवाद प्रदाय पाद विचाव प्रदाय प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद के प्रवाद से स्वाप्य प्रवाद से स्वाप्य प्रवाद से स्वाप्य प्रवाद से स्वाप्य प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद है। स्वाप्य प्रवाद है। यहा न्यूप, अन इत्यादि प्रत्यय एव अव्यो में पात प्रवाद में पात प्रवाद में पात प्रवाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद से स्वाप्य है। स्वाप्य विचा है। उन्होंने सूल क्लोकों में किन सप्या विचा है। इसके पक्ष्या हिला क्लोकों विचाय के प्रवाद है। इसके पक्ष्या हिला क्लोकों विचाय के प्रवाद हिला है। इस प्रवाद स्वाप्य वृत्ति भें भी सूटे हुए क्रव्यो को समेटने का प्रवाद किया है। इस प्रवाद स्वाप्य वृत्त में स्वय तक प्रवित्त और साहित्य में ध्यवहृत क्लाव्यों वो स्वान दिया है। मही वारण है वि यह वीण सस्तुत कालित में स्वाव्य से ध्यवहृत क्लाव्यों वो स्वाव दिया है। मही वारण है वि यह वीण सस्तुत कालित में स्वाव्य से ध्यवहृत क्लाव्यों वो स्वाव दिया है। मही वारण है वि यह वीण सस्तुत कालित में स्वाहत के स्वव्य के स्ववहृत के स्व

टीया में नाममाला यो 'अभिधानियन्तामणि' नाम दिया यमा है । सम्भवत वृत्ति या नाम 'तरबंगेधविधायिनी' है। इस धन्य में ग्रह्य प्रमाण्य वातुनि एवं ब्याहि से लिया गया है। ब्युट्तित्ति धनयाल और प्रपञ्च से ली गयी है। वियास विस्तार वायस्पति एवं अन्यों से लिया गया है। इस प्रचार वे जिन्हें प्रमाण मातते हैं उन प्रधान आवायों वे नाम उससे हैं। वातुक्ति और व्याहि के आधार पर वे गब्द भी धत्वता तिह करते हैं। व्याह्या ने लिए धनमाल को अहायात तिते हैं। यह प्रतीत होवा है कि आवायों हेमचन्द्र के ब्यावरण-प्रन्य मों पर्याप्त आलीवना हुई है अतः वे इस ग्रन्य में प्रमाण देने में प्रारम्भ से ही विशेष साववान हैं। 'अभिधान चिन्तामणि' के प्रत्येव वाण्ड के बन्त में परिशिष्ट है। अनेवार्य सद्याद इसी या पूरव प्रन्य है।

अधिकारकिकारकीय कोण' अनेक दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इतिहास की दृष्टि से दन बाग बन बड़ा महत्व है। हेमबद्ध ने स्वोचन दृति टीया म पूर्व-वर्ती निम्मानितित १६ कन्यवारों तथा ३९ प्रत्यों का उत्सेत किया है। प्रत्यकार है—

१. अमर २. अमरादि, ३. अलह्वारपृत् ४. आगमविद्, ४. उत्पल, ६. वाय, ७. वामन्दिन, ६ वानिदास १. वोटिस्य, १०. कोशिक, ११. धीरन्दामी

१२. गौड, १३ चाणक्य, १४. चान्द्र, १५. दन्तिल, १६. दुर्ग, १७. द्रमिल, १८ धनपाल, १९. धन्वन्तरी, २०. मन्दी, २१. नारद, २२. नैरुक्त, २३ पदार्थविद, २४. पालकाप्य, २५ पौराणिक, २६. प्राच्य, २७. बुद्धिसागर, २८. बौद्ध, २६. मट्टतोत, ३०. भट्टि, ३१. भरत, ३२. भागुरि, ३३. भाष्यकार, ३४. भीज, ३४. मनु, ३६. माघ, ३७. मुनि, ३८. याज्ञवल्क्य, ३६. याज्ञिक, ४०. लोकिक, ४९. लिङ्गानुषासनकृत, ४२. वाग्भट, ४३. वाचस्पति, ४४. वासुकि, ४५. विश्वदत्त, ४६. वैजयन्तीकार, ४७. वैद्य, ४८. व्याडि, ४१. शाब्दिक, ५०. शाश्वत, ११. श्रीहर्ष, १२. श्रुतिज्ञ, १३. सभ्य, १४. स्मार्त, ११. हलायुष तथा ५६. हध्य ।

ग्रन्यों के नाम इस प्रकार हैं- १. अमरकीश, २. अमरटीका, ३. अमर-माला, ४. अमरक्षेप, ६. अर्थ-शास्त्र, ६. आगम, ७. चान्द्र, ८. जैन-समय, ६. टीका, १०. तर्क, ११. त्रिपप्ठिशलाकापुरुपचरित, १२. द्वयाश्रय महाकाव्य, १३. धनुवेंद १४. धात्पारायण, १५. नाट्यशास्त्र, १६. निघण्टु, १७. पुराण, १८. प्रमाण-मीमासा, १६. भारत, २०. महाभारत, २५. माला, २२. योगशास्त्र, २३. लिड-गानुशासन, २४. नामपुराण, २४. विध्युराण, २६. वेद, २७. दैजयन्ती, २८. शानटायन, २६. श्रुति, ३०. सहिता तथा ३१. स्मृति ।

इस कोश में व्याकरण वार्तिक, टीका, पश्चिका, निवन्ध, सदयह, परि-शिष्ट, कारिका, कालिन्दिका, निषण्टु, इतिहास, प्रहेलिका, कियदन्ति, वार्ता आदि की भी व्याख्या और परिभाषा प्रस्तुत की गयी हैं। इन परिभाषाओं से साहित्य के अनेक सिद्धान्तो पर प्रवाश पडता है।

आरम्भ में ही आचार्य वहते हैं कि यह प्रयास नि.श्रेयस, अर्थात् मुक्ति के लिए है। आत्म-प्रशसा एव परिनन्दा से क्या प्रयोजन ? अत. जैन-सम्प्रदाय वी इंटिट से भी इसमे धार्मिक सामग्री पर्याप्त रूप मे मिलती है। रूड, यौगिक मिश्र शब्दों ने विभागों का वर्णन कर मुक्तादि जीवों के क्रम वर्णित हैं। पहले वाण्ड मे गणधरादि अडगो के सहित देवाधिदेव, वर्तमान भूत भविष्यत् अहंन्तो का वर्णन किया गया है। दूसरे काण्ड में अड्गो सहित देवो का वर्णन किया गया है। सीसरे में अङ्गो सहित मनुष्यो ना, चौथे में अङ्गो सहित तिर्यञ्चो का यर्गन निया गया है। इनमे एक इन्द्रिय वाले पृथ्वीनायिक शुद्ध पृथ्वी, बालू रेत इत्यादि, जलकायिक, हिम, बर्फ आदि, तेजवायिका-अङगारादि; वायुवायिक-पवनादि; वनस्पतिकायिक, शैवालादि; दो इन्द्रिय वाले जीव-काष्ट्रकीट, घुण, मृभि बादि जीव; तीन इन्द्रिय वाले जैसे पिपीलक, पीलव; चार इन्द्रिय वाले

जीव जैसे मकडी, भ्रमर आदि; पाञ्च इन्द्रिय वाले जैसे स्थल चरपणु, लेचर पक्षी, जलचर, मल्स्यादि, देव, देवता तथा नारकीय का वर्णन मिनता है। पीचवे मे अक्ष्मोसिहित नारकीय जीवों का वर्णन तथा छठे काण्ड में साधारण तथा उध्यत भटत हैं।

जीवो की यतियाँ पाँच होती हैं; यथा १, मुक्तगति, २, देवगति, ३, मनुप्यमति, ४, तियँग्यति तथा ४, भारकपति । अतः जीव पाँच प्रवार के होते हैं—
मुक्त, देव, मनुष्य, तियँञ्च और नारक । १, प्रभव, प्रभु २, मागूर्यभव, ३,
ययोभद्र ४, सम्भूतविजय, ४, भद्रवाह और ६, स्यूलमद्र, ये छः शृतकेवली वहे
जाते हैं। तरपचात् तीनों कालों में होने वाले २४-२४ तीयँड्कमें के जन्म के
साथ ही होते वाले अतिमयाँ वा वर्णन हैं।

कृतुओं के सम्बन्ध में 'अभिधान चिन्तामणि कोश' में बडी ही मनोर् ज्ञक जानकारी मिलती है। क्युपेस से प्रत्येक मात्रा में सूर्य की किरणें पटनी-बढ़ती हैं। 'यूपित वर्धात' देव विष्रष्ट से सूर्य का नाम 'यूपा' होता है। आधार्य व्यादि हैं। 'यूपित वर्धात' देव विष्रष्ट से सूर्य का स्वाद्य व्यादि के सत्त से—चैन में १९००, येबाएत में १९००, अध्वत्य में १९००, आपात में ११००, आपात में १९००, मूर्य की स्वाद्य वर्षाः १९००, सूर्य वर्षः १९००, सूर्य वर्षः १९००, सूर्य वर्षः १९००, सूर्य के १९००, स्वाद्य के स्वाद्य का स्वाद्य का स्वय्व होता है। बेचों के ७१ ग्रुग = १ मन्तरार-१०००, २०००, वर्षः १९००, मतुओं में से प्रत्येक मतु का स्विति काल द्वारा होता है। इससे काल की अन्तरात की क्वयन सहत्व में ही अस सक्ति के हैं सार सक्ती है।

उसी प्रकार नाप-तोल परिमाण के विषय में भी तलाजीन प्रचित्तत परिमाणों पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। 'अभिश्रान चिन्तामणि' के अनुसार दो सहस्र दण्ड अयौत २००० हाय का एक गब्युति होता है<sup>9</sup>। आचार्य हेमचन्द्र ने

## १. त्रिविधमान बोधक चक

(१) पीतवसातः — १, गुरुजा- १, राति – ४, गुरुज- १ सायक, १६ मापक – १ कर्षे – ४ कर्षे- १ पलम्, १६ मापका – १ तस्त, ४ विस्त-१ कुविस्त, १०० पल- १ तुला, २० तुला – १ भार. २० भार- १, आवित (अपले गुरु पर पी) अपने कोश में सेना का अडगों सहित वर्णन किया है। उक्त वर्णन देखने से प्रतीत होता है कि वे सडग्राम में या तो कभी साथ 'रहे होंगे या उन्होंने अपनी आंखों से तेना का गूहम निरीक्षण किया होगा। उस समय प्रनलित सेना-गढ़ित पर पूर्ण प्रकाण पड़ता है। इतना ही नहीं महाभारत के समय की अक्षौहिणी पढ़ति पर भी प्रकाण पड़ता है।

लगभग महाभारत के समय से ही हमारे भारतीय समाज मे वर्णसङ्कर होता आ रहा है। समय-समय की अपिरहाम परिस्थित के अनुसार यह अवश्य-भावी भी था। किन्तु सवाज को दुर्जल होने से यथाने के लिए उस प्राचीन काल मे भी मनु महाराज ने वर्णसङ्कर की समुचित व्यवस्था दी थी तथा सभी प्रकार के भानवों को नागरिचता का सम्मान प्राप्त था। 'मनुस्मृत' मे निदिष्ट प्रकार के सम्मत विवाह इसी बात की सिद्ध करते हैं। भारत मे जन्मी सभी सन्तानों को अपनाने का वह महान् सफत प्रवास था। इससे समाज सवल बना रहा; किन्तु कुछ शताब्दियों के अनन्तर जब जन्मजात जातियों का प्राबल्य बढ रहा

(३) पाय्यमान -- १ अगुल-३ यवः २४ अगुल-९ हस्त, ४ हस्त-९ दण्ड, २००० दण्ड-१ कोच, २ कोच-९ गव्यतिः, २ गब्यतिः, -९गोजन

|                       | -6           | पोजन,<br>मेला संस्थ | या बोधक च    | Trans.      |                                   |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| नाम                   | गज           | रय                  | <b>अ</b> श्व | 'न<br>पत्ति | योग                               |
| १, पत्ति.             | 9            |                     | 3            | 41G         | थाप<br>१०                         |
| २, सेना               | -            | 3                   | ٤            | 94          | \$ o                              |
| २. सेनामूख            | ¥.           | ě                   | २७           | 74<br>88    | -                                 |
| ४. युलम<br>४. गुल्म   | হও           | રહ                  | <9           | 9 R X       | 0.3                               |
| ४, वाहिनी             | -₹3<br>-=₹   | ₹9<br><b>=</b> 9    | 583<br>-1    | भरूर<br>४०४ | २७०                               |
| ६, पृतना              | ₹ <b>४</b> ३ | 583                 | ७२६          | •           | 50                                |
| ५, रूपया<br>७, चमुः   | ५०२<br>७२६   |                     |              | 9794        | ₹ <b>४</b> ३०                     |
| ७, पनुः<br>इ. बनीविनी |              | ७२६                 | २१८७         | \$£&X       | ७३६०                              |
|                       | २१≂७         | २१८७                | ६५६१         | १०६३४       | <b>२१५७०</b>                      |
| ६. अरोहिणी            |              | र१८७०               | ६५६१०        | १●€३५०      | २१=७००<br>४० <sup>/</sup> १३२१२२∢ |

<sup>(</sup>२) द्रुवयमान — १ कुडय-२ प्रसृती, ४ कुडव-१ प्रस्य, ४ प्रस्य-१ आडक १६ आढक-१ खारी

या तब सडकरित वर्णों की भी अनेक आवियों बनी। आवार्य हेमचन्द्र के समय प्रचलित सडकरित जातियों के वर्णन से तत्वासीन समाज-व्यवस्था पर प्रकाश पडता है। यद्यपि सभी वर्णों को अपनाने का प्रयास इसमें भी है फिर भी उच्च-नीच का माव अत्यधिक प्रभावशीस था यह सत्य है।

| वर्णसद्दकरों के मात-पित जाति बोधक चः | वर्णसहकरो | ₹: | मात-पित | जाति | बोधक | चत्र |
|--------------------------------------|-----------|----|---------|------|------|------|
|--------------------------------------|-----------|----|---------|------|------|------|

|          | धना ता ऊपार |           | winds out             |
|----------|-------------|-----------|-----------------------|
| कर्माक   | पितृजाति    | मातृजाति  | वर्णसङ्कर सन्तान जाति |
| ٩        | ब्राह्मण    | क्षत्रिया | मूर्घावसिकः.          |
| ٦        | श्राह्मण    | वैषया     | अम्बष्ट               |
| ą        | ब्राह्मण    | सूद्रा    | पाराशव, निपाद         |
| ¥        | क्षत्रिय    | वैश्या    | माहिप्य               |
| ¥.       | क्षत्रिय    | খুৱা      | चग्र                  |
| Ę        | वैश्य       | शूद्रा    | करण                   |
| 6        | शूद         | वैश्या    | आयोगव                 |
| <b>E</b> | चूद्र       | क्षत्रिया | क्षता                 |
| 3        | सूद         | ब्राह्मणी | चाण्डाल               |
| 90       | वैश्य       | क्षत्रिया | मागध                  |
| 99       | वैश्य       | ब्राह्मणी | वैदेहक                |
| 92       | क्षत्रिय    | ब्राह्मणी | सूत                   |
| ₹\$      | भाहिष्य     | करणी      | तका (स्थकारक)         |
|          |             |           |                       |

## अभिधानचिन्तामणि कोश की विशेषताएँ--

हेमचन्द्र के कोश ग्रन्थ, विशेषतः 'अभिधानविन्तामणि कोश', अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। हेमचन्द्र के कोश ग्रन्थों की पहली विशेषता यह है कि ये कोश इतिहास और तुलना की दृष्टि से बहुत मूत्यवान हैं। विभिन्न ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारों के चढ़रण विविध हृष्टियों से भाषा सम्बन्धी परिचय प्रस्तुत करते हैं।

दूसरी विदोषता यह है कि धनञ्जय के समान शब्द योग से अनेक पर्यायवाची शब्दों के बनाने का विधान हेमचन्द्र ने किया है किन्तु 'कविकडया क्षेत्रोदाहरणार्चल' के अनुसार उन्हीं शब्दों को ग्रहण किया है को कविसम्प्रदाय द्वाराहरणार्चल एवं प्रमुक्त हैं—उदाहरणार्च पति बाचक शब्दों से कान्दा, प्रियतमा, वपू, प्रणियती, एव विधा शब्दों को या 'इनके समान अन्य शब्दों को 'बोड देने से यन्ती के नाम और कलवधाचक शब्दों में बर, रमण, प्रणयी, एव प्रिय शब्दों को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड देने से पतिवाचक शब्द बन जाते हैं।
गीरी के पर्यापवाची शब्द बनाने के लिए शिव शब्द में उक्त शब्द जोड़ने पर
शिवकान्सा, शिवत्रियतमा, शिवव्यू, शिव प्रणादनी, आदि शब्द बनते हैं। विभा
का समानार्यक परिष्ठह भी हैं। किन्सु जिस प्रकार शिवकान्सा शब्द प्रहुण किया
जाता है उस प्रकार शिव परिष्ठह नहीं। अत विश्व-सम्प्रदाय में यह शब्द प्रहुण
नहीं निजा गया है। कल जनां गीरी शब्द में वर, रमण, शब्द जोड़ने से गीरीवर, गीरीरमण, गीरीण जाबि शिववाचक शब्द बनते हैं। जिस प्रकार गौरीवर,
शिववाचक है, उसी प्रकार प्रहुणवर नहीं स्वर्ण कान्यावाची गगा शब्द में वर
गब्द जोडकर पतिथाचक शब्द बन आते है, तो भी किव-सम्प्रदाय में इस शब्द
मी प्रसिद्ध नहीं होने से यह शिव के अर्थ में बाह्य नहीं है। अतएव शिव के
पर्याय क्यानी के समानार्थक क्यालान, क्यालग्रुस, क्यालग्रुस, क्यालग्रत, जैसे
अप्रयुक्त अमान्य शब्दों के ग्रहण से भी रक्षा हो जाती है। इससे हेमचन्द्र की
नयी सुझबूब का भी पता चल जाता है। ब्याकरण द्वारा शब्द-सिद्ध सम्भव
होने पर भी कवियो जी मान्यता के विपरीत होने से उक्त शब्दों ने कपाली के
स्थान पर प्रष्ठण नहीं तिया जाता।

तीसरी विशेषता यह है कि सास्कृतिक दृष्टि से हेमबन्द के कोषों की सामधी महस्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में प्रसाधन के कितने प्रकार प्रचलित थे, यह उनके अधिधानचिन्तामणि कोश से भलीणीति जाना जा सकता हैं। शरीर को सस्कृत करने को परिकर्म, उबटन लगाने को उत्सादन, कस्तूरी कुड्कुम का लेप लगाने को अध्यराग, चन्दन, अगर, कस्तूरी, कुड्कुम के मिथण को 'चडु समम्' चपूर, लगर, कह्वुंति, वस्तूरी, चुंद्रन के मिथिस लेप को 'यज्ञवर्दम' और सस्कारार्थ लगाये जाने वाले लेप का नाम वर्ति या गात्रानुलेपिनी वहा गया है।

उसी प्रचार प्राचीन वाल में पुष्पमालाएँ भिन्न-भिन्न प्रवार से पहती जाती थी। उसके विषय में भी विविध नाम इस क्षेत्र में प्राच्य होते हैं। उथा माल्यप्, मालाहनक-मस्तक पर धारण की जान वाली पुष्पमाला, गर्भक-बाको के बीच म स्थापित पुष्पमाला, प्रभटकम्-बोटो में लटकने वाली पुष्पमाला ललामवम्-सामने नदकती हुई पुष्पमाला, वेक्शम्-धाली पर तिर्धी लटकती हुई पुष्पमाला, प्रान्तवम्-बण्ड से हाती पर सीधी लटकती हुई पुष्पमाला, आगीद-सिर पर लप्टेटी हुई महना, अवन्तम-कान पर सटकती हुई माला, बाल-

<sup>&#</sup>x27;१. अभिधारं चिन्तामणि — ३।२८६.

पाश्या-स्त्रियों के जूडे में लगी दुई माला।

इसी प्रवार कान, कण्ड, गर्वन, हाय, पैर, कमर इत्यादि विभिन्न अख्यों में धारण किये जाने वाले आभूषणों के अनेक नाम आये हैं। इससे मालूम होता है कि प्राचीन समय में आभूषण धारण करने नी प्रया कितनी अधिक थी। मीती की १००, १००८, १०८, ४१४, ५४, ३२, १६, ८, ४, २, ४, ६४ विभिन्न प्रवार की सबियों नी माला के विभिन्न नाम आये हैं।

सामान्य म्त्रियों की साढी के नीचे पहने जाने वाने वस्त्र का नाम है 'जलनी'। असे लहीं के लिए जननक अपना जण्डातक शब्द आते हैं। पुणी-त्यित या विवाहादि के समय मित्रों के द्वारा, नौकरों के द्वारा हठपूर्वक को वपड़ा माल छीन लिया जाता है उसका नाम पूर्णपान, पूर्णानक होता है। सहगीत-कला के विपय में हेमजन्द के कौचा के अनुसार उस समय बीणा को दो भेद थे। वाप्तमंगी बीणा और शारिरों बीणा, एक में तार में हुसरे में कठ से उक्त स्वरों भी उत्पित्त होती थी। इस प्रकार सस्क्रीत और सम्यता की वृद्धि से यह को व वहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न वस्तुओं के ब्यापारियों के माम तथा व्यापार योग्य अनेक वस्तुओं के नाम भी इस को मं सह गहीत है। प्राचीन समय में मद्य बनाने की अनेक विग्रियों प्रचलित थे। उहुद मिलाकर वनाये गये मद्य को मम्बत्यक, युह से बने मद्य को मैरेय, वावल जबालकर दीयार मद्य को नर्नह कहा प्या है।

गायों के भी यस्त्रयंत्री, धेनु, परेप्टु, गृष्टि, कर्त्या, सुखता, करदा, यञ्जुला होणदुष्या, पोनोध्ती, धेनुष्या निविकी पिलकती, समासभीता, सुकरा बरसला इरवादि नामों को देखने से माझ्म होता है कि उस समय गौ-सिनी बहुत महत्वपूर्ण थी। विभिन्न प्रकार के घोड़ों के नामों में जात होता है कि प्राचीन भारत से कितने प्रकार के घोड़े का नामें नात होता है, गुक्त, करन, भारत से कितने प्रकार के घोड़े नाम में लाते वे, माझुवाही, गुक्त, करन, श्रीवृश्तकी, पञ्चभद्र, कर्क खोनाह, फियाह, नीलका, सुक्हक, बोस्थान, कुलाह, उक्ताह, शोण, हिरिक, सपुल, हलाह तथा अखनेष के घोड़े को युष्ट कहा ग ग है। इतना ही नहीं, घोड़े की विभिन्न प्रकार की चालों के विभिन्न नाम आये है।

मुली (3124c)-बडी साली, बन्यपी या केलिकुळ्चिका (3124c)-छोटी साली इरवादि नामों को देखाने से अवगत होता है कि उस समय एप्रेडी साली के साथ हैंसी मजाक करने की प्रया थी। साथ ही पत्नी की मृत्यु के पश्चात् छोटी साली से विवाह भी किया जाता था इसीलिये उसे कैलिकुळ्चिया नहा मया निष्कुट-धर के पास वाला बभीचा, पौरक-गांव के बाहर वाला बगीचा, आफ्रीड-फीडा का बगीचा, उद्यान, प्रमदवन-राजाओं के अन्त पुर योग्य बगीचा पुष्पवटी-धनिको वा बगीचा, खुद्राराभ-प्रसीदिका-छोटा बगीचा, ये नाम भी सास्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार मसाले, अद्भग, प्रत्यक्षग ने नाम, माला, सेना, के विजिन्न नाम, वृक्षनता, पणुपक्षी एव धान्य आदि के अनेक नचीन नाम आये हैं।

'अभिधानचिन्तामणि' की कुल बलोक सख्या ९४४२ है जो प्राय अमरकीण के बराबर ही हैं, किन्तु अभिधानचिन्तामणि मे नाम और उनके पर्याय अस्पिधक सख्या म कही-कहीं दुननी सख्या तक मे दिये गये हैं। इनमे स्वोधज वृत्ति मे कियत पर्याय सख्या जोंड दी जाय तो उक्त सख्या केशि-कही अमरकीण से तिपुनी-चौगुनी तक पहुँच जाएगी। उदाहरणार्थ- अभिधानचिन्ता-मणि मे सूर्ये में ७२ नाम आये हैं, जबिक अमरकीण मे ३७, किरण के ३६, अमरकीण मे १९; चन्द्र के ३२, अमरकीण मे २०, शिव के ७७, अमरकीण मे ४६, गोरी के ३२, अमरकीण मे १०, बहुता के ४०, अमरकीण मे २०; विष्णु के ७४, अमरकीण मे ३६, और अगिन के ४१, अमरवीण मे ३४ नाम है।

द्वती प्रकार 'अमरवोण' मे अर्बाणत चन्नचितयो, अर्धचन्नवितयो, जस्मपिणो तथा अवसर्षिणी, काल के तीर्यंडकरो एव उनके माता भिता, वर्णंचिन्छ्ल
शीर वध आदि का भी साइगोपाइट्य वर्णन प्रस्तुत सन्य मे क्या गया है। इसके
अविरक्त अमरवोध मे अरुपसब्यक निर्यो, पर्वतो, नगरो, शाला नगरो, भोज्य
पदार्थों के पर्यायों का चणन किया गया है, 'अभिधान' चन्तामणि' मे लगभग
एक दर्जन निर्देश, उदयाचल, अम्ताचल, हिमाचल, विषय आदि देढ़ दर्जन
पर्वतो, गया, वाशी आदि सन्त पुरियों के साथ मान्यकुडन, मिथिला, निरधा,
विदर्भ लगभग देड़ वर्जन देशो, यालभीन, व्यास, यात्रयवल्क्य आदि अन्यन्यार,
महिंपियो, अधिकन्यादि २० तशको और साइप्रोधाइट्य, ग्रहावयवो वे साय मतंत्रमे,
सेर, पीवर, लडह आदि विविध भोज्य पदार्थों तथा हाट-बाजार आदि अनेन
नामा वे पर्याय दिये गये है। इस प्रन्य की महत्वपूर्ण विज्ञान्द्रसा यह है कि
प्रम्यनरोक्त शंली के अनुतार कविल्डांद्र प्रसिद्ध शतक योगिक पर्यायों की रचना
करने पर्यात्म सब्या म पर्याय वनाये जा सनते हैं, विन्तु कमश्लोण मे उक्त या
अन्य विश्वी भी मैली से पर्याय वनाये जा सनते हैं, विन्तु कमश्लोण मे उक्त या

क्षर निरिष्ट विवेचन से यह स्पष्ट है कि अमरनोग्न की अपेक्षा यह श्रेष्टनम सस्कृत काश्र है। अतएव यह क्यन सत्य है कि आचार्य हेमचन्द्रपूरि ने इस प्रत्य की रचना कर सस्कृत साहित्य के शब्द-भाण्डार की प्रचुरप रिमाण म वृद्धि की है।

जहीं शब्दों के अयं में मत-भेद उपस्थित होता है यहाँ हेमजन्द्र अन्य प्रस्य तथा प्रत्यकारों के वचन उदधन कर उस मत-भेद का स्पष्टीकरण करते हैं। यपा-हैमजन्द्र ने गूँग बहरे के लिए 'अनेउपून' शब्द को व्यवहृत किया है। इनके मत में 'एडपून' 'अनेकपूक' और 'अवाक्ष्यित' ये तीन पर्याय पूटमें-बहरे के लिए आये हैं, इन्होंने मूक तथा अवाक् ये दोनों नाम प्रहरों के लिए लिये हैं। 'अपापन' में मूक के लिए जब तथा कड़ पर्याय भी वतलाये हैं। इती प्रमुद्ग में मतिभन्तता बतलाते हुए 'कलपूकस्ववाक्ष्युति इतिह्वायुध' क्लेडोर्जि अवकं-रोधि मूब अनेडपूक, 'अच्यो ह्यतेडपूक' स्वाव् डीत भाग्नुरि अर्थात् हलायुध के मत म अय्ये को अनेडपूक नहां है। वैजयन्तीकार ने जड़ को अनेडपूक बतलाया है, इस प्रकार अनेडपूक 'शब्द अने-कार्यक है।

हेमचन्द्र के संस्कृत कोश 'अधिधानचिन्तामणि' में अनेक शब्द ऐसे आये हैं जो अन्य कोशा म नहीं भिलते। अमरकोश म सुन्दर के पर्यायवाची १२ शब्द दिये हैं तो हेमचन्द्र ने २६ शब्द बतलाये हैं। इतना ही नही हेमचन्द्र ने अपनी वृत्ति म 'लडह' देशी शब्द को भी सौन्दर्यवाची माना है। एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्दा को ग्रहण कर उन्होंने अपने इस कोश को खुब समुद्ध बनाया है। सैकड़ो ऐसे नवीन शब्द आये हैं जिनका अन्यत्र पाया जाना सम्भव नहीं। यथा- जिसके वर्ण या पद लुप्त हो, जिसका पूरा उच्चारण नहीं किया गया हो उस वचन का नाम 'बस्तम्', यूक सहित बचन का नाम 'बम्बुकृतम्' आया है। श्रम वाणी का नाम कल्या, हर्पेकीडा से युक्त बचन के नाम चर्चरी चर्मरी एव निन्दापूर्वेक उपालम्भयुक्त वचन का नाम परिभाषण आया है। जल हुए भात के लिए भिस्सटा और दन्धिका नाम आये हैं। येहूँ के आटे के लिए समिता (३।६६) और जी के आटे के लिए चिक्कस (३।६६) नाम आये हैं। नाक की विभिन्त बनावट वाले व्यक्तियों के विभिन्त नामों का उल्लेख भी गब्द सहवलत की हिंद से महत्वपूर्ण है। चिपटी नाक वाले के लिए नतनासिक अवनाट. अवटीट, अवन्नट, नुवीली नाक्वाले के लिए-खरणस, छोटीनाक वाले के लिए 'न शर्द्र' खुर के समान बड़ी नाक्वाले के लिए-खुरणस एव ऊँनी नाक वाले के

लिए उन्तर शब्द सद्कृतित किये गये हैं ! निर्वीरा (३।१६४) पति-पुत्र से हीन रंगी, नरमालिनी (३।१६४)-जित स्त्री के दावी या मृंछ वे बाल हो; भाननीय-दापी जीत, सीम्य-वायी जील (३।२६६); कुतुत्रम्-जीग को मैल, विवि्गलन-पांत की मैल (३)२६६), प्रविज्ञम-पुग्त्रमंत जा लाल वर्तम्-ज्याक का पत्ता, पालावर्तम्-ज्याक का पत्ता, पोलिन्दा-नांव वे बीच वाला उच्डा । उपर का भाग मह्न, सेवपात्र या सेचन (६।४४६)-नांत के भीतर जमे हुए पानी येचने का चमुके का पात्र, गोपानसी-(४।७४९)-छापर छाने के लिए सगापी गयी लक्डी, -विक्कम (४।६६)-जिसमे व्यावन मथानी पुनायी जाती है वह लक्डी, रूप्यम् (४।११२-११३)-सोना, चांदी, तांवे का सिक्वन, प्रत्योजक-निश्चित सोना-चांदी। तन्त्रिकत (४।११७) मुर्प पर रस्ती वांचने के लिए काण्ट की यंगी चरली, आदि ये शब्द अपने मीतर सास्कृतिक इनिहास भी समेटे हुए हैं।

हेमचन्द्र का कोश-साहित्य मे स्थान- यद्यपि व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त-. वाक्य, व्यवहार आदि को व्यूत्पन्त शब्द का शक्तिग्राहक बतलाया है तो भी उनमे व्याकरण एव कोश ही मुख्य हैं। इनमे भी व्याकरण के प्रकृति-प्रत्यय-विश्लेषण द्वारा प्राय यौगिक शब्दो का ही शक्ति ब्राहक होने से सर्वविध रूढ, यौगिक तथा योगरूढ शब्दो का अवाध ज्ञान कोज के द्वारा ही हो सकता है । इस दिष्ट से हेमचन्द्र का स्थान न केवल गस्कृत कोश ग्रन्थकारों में अपित सम्पूर्ण कोश साहित्यकारो मे अधुण्य है। 'दोपाश्च' कहकर अन्य शटदो का भी इनके कोश में स्थान है। उन्होंने तत्कालीन समय तक प्रचलित एवं व्यवहृत सभी शब्दों को अपने कोश में स्थान दिया है, यह उनके कोश की सर्वश्रेष्ठता का एक कारण है। उनके कीश जिज्ञासुओं के लिए केवल पर्यायवाची शब्दों का सङ्कलनमात्र नहीं है अपितु इसमें भाषा सम्बन्धी बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री सङ्कलित है। समाज और सरकृति के विकास के साथ भाषा के अडग-उपाड्गो मे भी विकास होता है और भावाभिथ्यञ्जना के लिए नये-नये शब्दो की आवश्यकता पडती है। कोश नवीन तथा प्राचीन सभी प्रकार के शब्द-समूह का रक्षण और पोषण करता है । हेमचन्द्र ने अधिकाधिक शब्दो को स्थान देते हुए नवीन और प्राचीन का समन्वय उपस्थित किया है । यमा-गुप्तकाल के भृक्ति-प्रान्त, विषय-जिला युक्त-जिले का सर्वोच्च अधिकारी, विषयपति-जिलाधीश, शौल्किक-चुड्गी विभाग का अध्यक्ष, गौल्मिर-जड्गल विभाग का अध्यक्ष, वलाधिकृत-सेनाध्यक्ष, महा-वलाधिकृत्-फील्ड मार्शल, अक्षयपटलाधिपति-रेकार्ड कीपर-इस्यादि नये घन्द इसमे ग्रहण किये गये है।

हेमचन्द्र के 'अभिधानचिन्तामणि कोश' के स्वीपज्ञ वृक्ति मे अनेक प्राचीन आचार्यों के प्रमाण आये हैं। अनेक शब्दो की ऐमी व्यूत्पत्तियाँ भी उप-रियत की गयी हैं जिनसे उन शब्दों की आत्म-कथा लिखी जा सकती है। शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार होता रहा है, अर्थ विकास की दिशा कौनसी रही है, यह भी वृत्ति से स्पष्ट होता है। उदाहरणार्थ-भाष्यते भाषा, 'वण्यतेवाणी' श्रुयते श्रुति , विगतो धवो भर्ता अस्याः विधवां समूख न्यूपन सत्ताप , सम्मूख कथन मझक्या, पण्डते जानाति इति पण्डित पण्डा बृद्धि सञ्जाता अस्येति वा, इत्यादि । इन उदाहरणां से स्पष्ट है कि शब्दों की व्यूत्पत्तियाँ कितनी मार्यक हैं । अत स्वोपभवत्ति भाषा के अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है। शब्दों की नि-रित के साथ उनकी साधितका भी अपना विशेष महत्व रसती है। क्षमिधानचिन्तामणि और भाषा विज्ञान - भाषा-विज्ञान नी दिण्ट से हेम-चन्द्र वा 'अभिधानचिन्तामणि कोंग' वडा मूल्यवान है। हेमचन्द्र के शब्दो पर प्राहर्त, अपन्न स एव अन्य देशी भाषाओं ने शब्दों का पूर्णत प्रमाय परिलक्षित होता है। अनेव शब्द तो आधृतिक भाषाओं में दिखनायी पहते हैं। बुद्ध शब्द भाषा-विज्ञान ने समीकरण, विषमीकरण इत्यादि सिद्धान्तो से प्रभावित हैं।

उदाहरणार्यं - १. पोलिका ( ३।६२ )-गुजरानी मे पोणी, वृजभाषा मे पोनी, भोजपुरी मे पिउनी, हिन्दी-पिउनी, र. मोद को लड्डुक्क्च ( भेप ३।६४ )-हिन्दी-लड्डू, गुजराती-लाडू, मराठी तथा राजस्थानी-लाह.

३. चोटी ( ३।३३६ )-हिन्दी-चोटी, युजराती-चोणी, राजस्यानी-चोडी या चुणिया.

४. समी बन्दुकमेन्द्रवी ( ३।३५३ )-हिन्दी-गेन्द, बजभाषा-गेन्द, मराठी-गेन्द

हेरिको - गृढ पुष्प (३।३६७) - वजभाषा मे - हेरहेरना, गुजराती - हेर

६. तरवारि ( ३।४४६ )-प्रजमाया-तरवार, मराठी-तलवार, गुजरानी-तरवार ७. जहरातो तिर्जल ( YILE )-प्रजभागा, हिन्दी तथा मराठी-जगल

e. पालनी तिनक ( VICY )-ब्रजभाषा तथा गुजराती-पाननी

. हिन्दी-घलनी तथा छत्तनी, राजस्यानी-चालनी

इस प्रकार मापा-विज्ञान की दृष्टि से, साहरतिक इतिहास की दृष्टि से, श्रद्धतान भी दृष्टि से हमचन्द्र मा 'अभिधानबिन्नामिय नौग' सर्वी इप्ट एव सर्वाष्ट्रगमुन्दर है। किर भी जान बीय की पूर्णता हुतु उन्होंने परिविध्य रूप दी और काम लिये । सदनन्तर देती-नाम-माला निसंतर शब्द कीय की गमादित की

है। अनेकार्य सटप्रह-आचार्य हेमचन्द्र ने अपना 'अभिधानचिन्तामणि कोषा'
''अनेवार्य सदप्रह" नामक परिशिष्ट कोस लिखनर पूरा दिया है। अनेकार्य सद्ध्यह में ७ वाण्ड और १६३६ क्लोच हैंगे। अनुत्रम निम्नानुसार है–(१) एक-स्वर नाण्ड प्लोक १७, (२) डिन्स्यर नाण्ड-एलोक ६१७, (३) विन्स्यर वाण्ड-एलोव ८१४, (४) चतुस्वर वाण्ड ख्लोच ३५६, (४) पट्चम् स्वर वाण्ड-ख्लोक ४७, (६) पट्स्यर काण्ड-फ्लोन ७ तथा (७) परिशिष्ट वाण्ड-फ्लोन ६८।

प्रारम्भिक क्लोक मे ही तीर्षह्म रो वो प्रणाम करते हुए उन्होने वहा है कि अब वे ६ अध्यायो म अनेवार्ष सहग्रह की रचना करते हुँ। जिसमे एक ही बच्द के अनेक अर्थ दिये गये हैं। अनेवार्षक सब्दो ने इस सहग्रह मे प्रारम्भ एवर- क्षर मब्दो से और अन्त पड़कर ग्रग्दो से होता है। ग्रन्दों का कम आदिम अववारादि वर्णों तथा अनिवास ककारादि व्यव्यानों के अनुसार चलता है। अभि- छात पितामणि मे एक ही अर्थ के अनेक पर्यायवाची शब्दो वा सहग्रह है किन्तु अनेकार्थ सहग्रह में एक ही अर्थ के अनेक पर्यायवाची शब्दो वा सहग्रह है किन्तु अनेकार्थ सहग्रह में एक ही अर्थ के अनेक अर्थ दिये हैं।

आचार्य हेमचन्द्र ने शिष्य महेन्द्रसूरि ने उनने नाम भे अनेकार्य सदग्रह पर वृक्ति तिस्त्री। वृक्ति के द्वितीय अध्याय के अन्त मे स्वय महेन्द्रसूरि ही इस बात को स्वीकार वरते हैं। इन कोशा से हेमचन्द्र ने सस्कृत कोशकार के रूप मे कीति प्राप्त की। हेमचन्द्र के समय मे तथा उनके बाद भी उनके कोश प्रमाण माने जात थे। यह कई उद्धरणों से सिद्ध होता है। उदाहरणाई—

'हेमधन्द्रश्च रुद्रश्चामरीज्य सनातन "

क्षेत्री नाममाला — जिस प्रकार 'शब्दानुशासन' मे हेमचन्द्र ने प्राष्ट्रत एव अपभ श का व्याकरण लिखकर अव्यानुशासन को पूर्णता प्रवान की उसी प्रकार कोश साहित्य में भी उन्होंने 'देशी नाममाला' लिखकर कोश साहित्य को पूर्णता वी। 'देशी नाममाला' के कन्त्र में हेमचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने अपने व्याकरण के परिशाप्ट के बच्चे उक्त कोशों की रचना की। वृद्धि में उन्होंने लिखा है कि शब्दानुशासन के = वें अध्याय का परिशाष्ट्र देशी नाममाला कोश है। अत यह स्पष्ट है कि आवार्य हेमचन्द्र के मत से उक्त कोश उनके व्याकरण से सम्बन्धित है। देशी नाममाला' उनके प्राकृत व्याकरण का ही एक भाग है। 'वाव्यानुशासन में भी उन्होंने शब्दानुशासन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में ही किया है जिसम व्याकरण तथा कोश दोगों का अन्तर्माव हो जाता है।

१-एकादि पचस्वराव्ययाभिष परिशिष्ठ काण्ड -अनेकार्थ सहग्रह ।

देशी नाममाला मे २६७८ देशी शब्दो का सहकलन किया गया है। इसके आधार पर आधुनिक भाषाओं के शब्दों की साहरोगाटम ब्युलित लिली जा एकती है। वास्तव मे देशी नामों का सहग्रह एव सुव्यवस्थित विमाजन वडा ही किंठन कार्य था। हेमचन्द्र स्वय कहते हैं कि देश्य शब्दों का सङ्ग्रह कठिन कार्य है। सङ्ग्रह करने पर भी जनका यहण करना और भी कठिन है और इसीलिए हैमचन्द्र ने यह कार्य हाकों में लिखा।

हैमचन्द्र ने देशी शब्द स्त्रीलिह्म में लिखकर उमे बोली जाने वाली भाषा से सम्बद्ध किया है। यह बोली जाने वाली भाषा सम्कृत अयवा प्राकृत व्याकरण के परे थी। इन देशी शब्दों की व्युत्पत्ति सम्कृत से नहीं हो सकती थी। अत दर्श निर्चक शब्दों का सह्यह कहकर डा० बूलर पहोदय ने हेमचन्द्र को आलोचना की है, किन्तु डा० बूलर आलोचना करते समय हेमचन्द्र के मन्तव्य को समझ नहीं पाये। प्रो० मुस्लीक्षर वेनर्जी ने स्वाम्पादित 'देणी नाममाना' के प्रस्तावना में इस प्रमा पर युक्ति सङ्गत विचार किया है तथा हेमचन्द्र के आलो-चका को समुचित उत्तर दिया है। 'देशी नाममाला' में लिखित उदाहरणों के सम्बन्ध में प्रो० पितेल ने उन्हें मूर्जेतापूर्ण बतलाया है तथा कहा कि उनसे कोई समुक्तिक अर्थ नहीं निकल सकता। प्रो० बेनर्जी ने उत्तर देते हुए लिखा है कि यदि यावाओं को शुद्ध रूप में पढ़ा जाय तो उनसे ही सुरूर अर्थ निकलता है। प्रतेक स्तिक उत्तर नायाओं को मुन्दर कविवा समझकर पढ़ता है'। फिर भी अनेक गायाओं के सक्षीधन वी अभी भी आवश्यकता है।

q- "These examples are either void of all sense or of an incredible stupidity It was most disgusting task to make out the sense of these examples, some of which have remained rather obscure to me"

<sup>(</sup>P. 8 Introduction to Desmammala B S S)

<sup>&</sup>quot;If the illustrative gathas of Hemchandra which have appeared to Pischel as examples of 'extreme absurdity' or non sense are read correcting the errors made by the copysts in the manner explained above, they will yield very good sense. A few examples of such corrected readings are given below to make the point clear (P. P. XLIII to LI).

After discussing this point in detail Prof. Bancijce comes

देशी नाममाला ( रमणाविल ) — आजार्य हेमचन्द्र का देशी सब्दो का यह शब्दकोश बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है । प्राकृत-भाषा का यह शब्द-माण्डार तीन
प्रकार के शब्दों से युक्त है—तत्सम, तद्भव और देशी । तन्सम वे शब्द है, जिनकी
ध्वित्तां साह्यत के समान ही रहुती है, जिनमे किसी भी प्रकार का वर्ण-विकार
उत्पन्न नहीं होता, जैसे नीर, कड़क, कण्ठ, ताल, तीर, देशी आदि । जिन शब्दो
को साह्यत ध्वित्यों में वर्ण लोप, वर्णायम, वर्ण-विकार, अथवा वर्ण-परिवर्तन के
हारा शात करामा जाए, वे तद्भव पहुलाते हैं; जैहे अग्र-अयन, इस्ट-इस्ट्र, धर्म
-धम्म, गज-गय, ध्यान-धाण, पश्चात्-पच्छा आदि । जिन प्राकृत शब्दों की
ध्युरपत्ति-प्रकृति प्रत्यय विधान सम्भव न हो और जिसका अर्थ मात्र कि पर
अवलिन्द्रता हो तो इन शब्दों को देश्य मा देशी कहते हैं, जैने अग्य-देख, आकासिस-पर्योन्त, इराव-हिल्त, पलाविल-धनाद्वय, छासी-छाण, चोड-विल्व । देशी
सामाला में जिन शब्दों का सह्कलन किया गया है उनका स्वस्य निर्धारण स्वय
आचार्य हेम ने विच्या है।

जो शब्द न तो व्याकरण से ब्युत्पन हैं और न संस्कृत कोणों में निबद्ध है तया लक्षणा-यक्ति के द्वारा भी जिनका अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे शब्दों का सकरतन इस कोण में करने की प्रतिज्ञा आचार्य हेम ने है। "देस विसेस प्रसिद्धीह भण्णभाणा अणन्तया हुनिन । तस्हा अणाइगाई अपयट्ट मासा विसेसस देशी" देशी घव्यो से यहीं महाराष्ट्र, विदर्भ, आभीर आदि प्रदेशों में प्रचलित शब्दों का सह्कलन भी नहीं समझना चाहिये। देश विदेश में प्रचलित शब्द अनल हैं। अतः उनका सहकलन सम्भव नहीं है। अनादि काल से प्रचलित प्राष्ट्रक पापा ही देशी है। कीपकार प्रचलित हैं, तथापि ही से भी प्राप्त की प्राप्त साहित हैं, तथापि न ती श्वाकरणा से या अलड कार की रीति से सिद्ध होतें और न सस्हत के

to the conclusion, "As the gathas when read in this way give a good sense, they can no longer be regarded as examples of 'incredible stupidity'. They will be appreciated, it is hoped by every lover of poetry as a remarkable feat of ingenuity worthy of Hemchandra and far beyond the capacity of his disciples to whom Pischel is inclined to ascribe them" (PLI)

कोषों में पाये जाते हैं। इस महान कार्य में उद्यत होने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली-यह हेमचन्द्र ने दूसरी गाया और उसकी स्वोपज्ञ टीका मे स्पप्टीकरण कर दिया है। जब उन्होंने उपलम्य निःशेष देशी शब्दो का परिशीलन किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई शब्द है तो साहित्य का, किन्तु उसका प्रयोग करते-करते कुछ और ही अर्थ हो रहा है, किसी शब्द मे वर्णों का अनुक्रम निश्चित मही है, निसी के प्राचीन और वर्तमान देश-प्रचलित अर्थ में विरोध है तथा नहीं गतानुगति से फुछ का बुछ अर्थ होने लगा है। तब आचार्य को यह आकू-लता उत्पन्न हुई कि अरे, ऐसे अपम्रष्ट शब्दों के कीचड में फैंसे हुए लोगों का विस प्रकार उद्धार किया जाय । बस इसी कुतूहलवश वे इस देशी शब्द सङग्रह के कार्य में प्रवृत्त हो गये। हेमचन्द्र ने उपर्युक्त प्रतिशा-वाक्य में खताया है कि जो ध्याकरण से सिद्ध न हो, वे देशी शब्द हैं, और इस मोश में इस प्रकार के देशी शब्दों के सङ्कलन की प्रतिज्ञा की गयी है। पर इसमें आधे से अधिक शब्द ऐमे हैं, जिनको ब्युत्पत्तियाँ व्याकरण के नियमों के आधार पर सिद्ध हो जाती हैं, जैसे अभयण्यिगमो-अमृतानिर्गम । हेमचन्द्र ने संस्कृत घट्ट कोश मे इस गब्द के न मिलने के कारण हो इसे देशी शब्दों में स्थान दिया है। इसी प्रकार डीला, हलुअ, अइहारा, थेरो शब्द देशी नाममाला मे देशी माने गये है। और प्राकृत ब्याकरण में संस्कृत निष्यन्त ।

इस नोग मे ४०४८ थब्द सन्तित हैं-इसमे तरसम थब्द १८०, गमित तद्भव-१८०, संशयपुक्त तद्भव-४२८, अब्युत्पदित प्राष्ट्रत मन्द-१४००, हैं।

वर्णनम से लिखे गये इस नोच में व नध्याय हैं और कुल ७६२ गायायें हैं। उदाहरण के रूप में इसमें ऐसी अनेक गायाकें उद्युत हैं जिनमें मूल में प्रमुक्त शब्दों को उपस्थित किया गया है। इन गायाओं का साहित्यक मूल्य भी कम नहीं है। वितानी ही गायाओं में विरहणियों में वितानृति का मुक्द विश्वेच पण विधा गया है। उदाहरणों की गायाओं का स्वित्ता कीने, यह विश्वोद्य एप विधा गया है। उदाहरणों की गायाओं का स्वित्ता कीने हैं, यह विश्वोद्य एप विधा गया है। उदाहरणों की नायाओं का स्वित्ता कीने हैं। यह विश्वोद्य एप दे प्रमुक्त के साम्याय में जिन्मान स्वित्ता भी आवार्य हैं में डीने काहिये। मन्द-विवेचन के मान्याय में जिन्मान विहन, अवस्ति, मुक्दी, गीयाल, देवराज, होण, प्रन्याल, पार्टन्सल, पार्वित्याचार्य, राहुन्स, गाम्ब, गीयाल, वेवराज, होण, प्रन्याल, पार्टन्सल, पार्वित्याचार्य, राहुन्स, गाम्य, गीयाल, वेवराज, होण, प्रन्यात पार्य, राहुन्स, गाम्य, गीयाल, क्षा स्वाच होण हमी के मून पाठों के उत्त्वता मिसते हैं। ऐसा प्रगीत होता है कि देशी बादों के अनेत कीमा प्रन्यवार ने सम्मुत थे।

कोश में सड्यहीत नामों की संख्या प्रो० वेनर्जी के अनुसार ३६७८ है जिनमें यथार्थ देशी वे केवल १४०० मानते हैं, दोष में १०० तरसम, १८५० तद्भव और ५२८ सशयात्मक तद्भव शब्द बतलाते हैं। इस कोश की निम्ना-कित विशेषताएँ हैं—

१- सुन्दर साहित्यिक उदाहरणो का सड्कलन किया गया है।

 सहकालत शब्दो का आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

३- ऐसे भन्दी का सडकलन किया है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है।

४- ऐसे शब्द सहकतित है, जिनके आधार पर उस काल के रहन-सहन और रीति-रिवाजों का यथेष्ट झान प्राप्त किया जा सकता है।

५— परिवर्तित अर्थवाले ऐसे शब्दों का सडकलन किया गया है, जो सास्कृतिक इतिहास के लिए अरमन्त महत्वपुण और उपयोगी है।

साहित्यक सौन्दर्य - उदाहृत मानाओं से अनेक मानाओं का सरतात, भागतरलता एवं कलागत सौन्दर्य की दृष्टि से गाना-सन्तराती , समान मूल्य है। इनमें श्रृ गार, रितमावना, नख-विख विवण, प्रनिकों के विलासमान, रण-भूमि की बीरता, समीन, विगोग, रूपणी की रूपणता, प्रकृति के विभिन्न रूप, दृग्य, नारी की ममुण और मासल भावनाएँ एवं नाना प्रकार के रमणीन दृष्य अह्कित हैं। विश्व की विश्ती भी भाषा के कोश में इस प्रकार के सरस पद उदाहरण के रूप में नहीं मिलते। कोशगत चान्दों का अयं उदाहरण देकर अवगत करा देना हेमचन्द्र की विनवाण प्रतिमा का ही कार्य है। उदाहरण भी अवायवारीम आवालय च जलियां है।

उदाहरणार्थे - आयावलो य वालयविम्म आवालय च जलणियडे । आडोविय च आरोसियम्म आराइय गीहए ॥ १-७०

आपवती-चालआतप, आसालय-जलिकटं, आडोविषं-आरोपितम् आराध्यं-प्रहितम् अर्षे में प्रयुक्त है, इन घन्टां का यथायं प्रयोग अवगत करने के लिए उदाहरण में निम्नानित गाया उपस्थित की गयी है।

आयावते पसरिए कि आडोशीत रहंद ! नियदहुयं। आराइय विसवन्दो आवात्तिय पसाएतु ॥ ७० प्रयम वर्षे है घत्रवात ! मुखं के बात अतत्व के पंत्र जाने पर, उदय होने पर, तुम अपनी स्त्री के ऊपर वर्षो त्रोध करते हो ? तुम कमनावात के कि जिन्ह वैदी हुई अपनी भाषों को प्रसन्त करो। इस प्रवार ७५ प्रतिस्त शृंभारात्मक गरणाएँ हैं। ६५ गायाएँ मुमारपात को प्रसन्त विषयक हैं तथा रोप अन्य है। आधृतिक भाषा-शब्दों से साम्य

देशी नाममाला का महत्व भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत की प्रान्तीय भाषाओं पर देशी नाममाला से पर्याप्त प्रकाश पडता है। कीश में ऐसे अनेक शब्द सङ्ग्रहीत हैं जिनसे मराठी, करनड, गुजराती, अवधी, वजभाषा और भोजपुरी के शब्दों की व्यूत्पत्ति सिध्द की जा सकती है। उदाहरणार्थ-अम्मा (१।५) हिन्दी की विभिन्न ग्रामीण बोलियो मे यह इसी अर्थ में प्रयक्त है। चुल्लीह उल्लि-उददाणा (११००) भोजपूरी, राजस्थानी, क्रजभाषा और अवधी मे चूल्हा, गुजराती म चूलो, बुन्देली में चुली और खडी बोली में चत्हा, ओडढणं उत्तरिम (१।१५६) राजस्यानी-औढनी व्रजमापा, अवधी, यूजराती-ओडनी । कट्टारी खरिका-(२१४) हिन्दी की सभी प्रामीण बीलियों में कटारी, संस्कृत वर्तरी से सम्बन्ध किया जा सकता है। बन्दीयुत्त-सावम (२।१) हिन्दी, बगला तथा मैथिती में कन्द, संस्कृत में भी प्रयक्त । खडडा (श्वति) (२१६६) हिन्दी मे खड्डा । चाउला (तण्डूला) (३१८) हिन्दी मे चायल । देंकनी पिछानिका (४।१४) हिन्दी मे दकनी ।

इसी प्रकार संस्कृति सूचक शब्द भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। चंदा-

हरणार्थ-केश-रचना, बब्बरी (६।६०)-सामान्य केश-रचना, (६।५४)-इस केश बांधने के लिए. फण्टा

ओलाग्निज (१।१७२)-जूडा बॉधने के लिए,

( २।३४ ) सुन्दर दम से सजाये गये केश विन्यास. कुम्भी

दुमन्तओ (४१४७) हत्ते बाल लपेटना.

(१।२४) सिर पर रगीन कपडा लपेटना, -अणराहो

सीरगी (४।३१) अववुष्टन,

यसन्तोत्सव (कुम्म)६१६२, आर्लना (११५३) लुकाद्यिमी का खेल,

अम्बोच्ची-गुणताबी (११६) पुणवयन करने वाली मालिन

(११३०) वासा भोजन, आमलय (११६७) अलङ्करण करने का मर अम्बसमी (११६०) सीने के बने वर्णामूचण, उल्लख्य (११९६०) वीडिया चआली

के आभूषण.

(११७१) घराव वितरित करने का बर्तन, बोगिनी (४१५२) मदरेहवा पानदान,

(७१६७) चन्दनवर्ग ।

इत प्रकार यह प्राष्ट्रत- कोच साहित्य और सक्ट्रति विषयक कोच और

अध्ययन वी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देशी शब्दों वे सम्बन्ध की सीमाओं का कोशवार ने बड़ी सावधानी से पालन किया है, जिसका दूछ अनुमान हमे उनकी स्वय बनायी हुई टीवा के अवलोकन से होता है। यथा- वारम्म में ही अज्ज शब्द ग्रहण विया है उसका प्रयोग 'जिन' वे अर्थ में बतलाया है। टीका में प्रश्न उठाया है कि अरज तो स्वामी का पर्यायवाची आर्य शब्द से सिद्ध होता । इसका उत्तर उन्होंने यह दिया है कि उसे यहा ब्रन्य के आदि में मगलवाची समझ कर ग्रहण कर तिया है। ९८ की माथा मे अविणयवर शब्द जार ने अर्थ मे ग्रहण क्या गया है। टीका में वहा है कि इस भव्द की ब्यूत्पत्ति अविनय वर से होते हुए भी सस्कृत मे उसका यह अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, और इसलिए उसे यहाँ देशी माना गया है। ६७ वी गाया में आरणाल का अयं वमल यतलाया गया है. टीका में कहा गया है कि उसका वाचिक अर्थ यहाँ इसलिये नहीं ग्रहण किया गया क्योंकि वह सस्कृतोद्भव है। 'आसियअ' लोहे के घडे के अर्थ मे बतलाकर टीका में कहा है कि कुछ लोग इसे अयस् में उत्पन्न आयसिक का अपन्न ग रूप भी मानते है। उनको सरकृत टीका मे इस प्रकार से शब्दों के स्पष्टीकरण व विवे-चन वे अतिरिक्त गायाओं के द्वारा देशी शब्दों के प्रयोग के उदाहरण भी दिये हैं। ऐसी गायायें ६३४ पायी जाती हैं।

पूर्व प्रत्यों के समान इस प्रत्य में भी हेमचन्द्र ने पूर्व नेखकों का समुचित उपयोग किया है। देशी नाममाला में उन्होंने २० प्रत्य-कर्ताओं का एवं दो कोशों का उल्लेख किया है। इन प्रत्य-कर्ताओं में एक ताम अवस्ति मुन्दरी का है। सम्भावत यह पण्डित राजदेखर की पत्नी होगी जिन्हे राजदेखर ने अपनी भावय-मीमाता में एक अधिकारिणों के रूप में दिखाया है। हेमचन्द्र ने देशी नामभावा पनपाल, देवराज, गोगाल, होण, अभिमान-चिन्ह्न, पादिलन्दाचार्य, शीलाडक नामक कोशकारों का उल्लेख किया है। धनपाल की 'याइयलच्छी नाममाला'उपलब्ध है।

४- निधण्ट्- अभिधान चिन्तामणि कोश, अनेकार्य सग्रह, देशी नास-साला सम्पादन करने के पश्चात् अन्त मे आचार्य हेमचन्द्र ने 'निधण्ट्रशेप'नामक वनन्पनि कोश की रखना की। यह उनके प्रारम्भितः इन्लोक से विदित्त होता है । यह वनीपिध ना एक कोश है। निषण्ट्र मे भी ६ काण्ट्र हैं तथा १६६ इन्लोक हैं। इनमे सभी यनस्पतिमो के नाम दिये गये हैं। इसके बृक्ष, मुख्य, तता, सान, तृण और धाम ६ चाण्ट्र हैं। चैक्षम-शास्त्र के लिए भी इस मोश की अत्यधिक उप-मोगिशा है। काण्ट्र विवरण निम्न अनुसार है-

१ ---निघण्ट्रशेष-प्रारम्भिक स्लोक

निघण्टु शेप : १. वृक्षकाण्ड श्लोक १८६०-२०७०,

२ गुल्म ,, ,, २०७१--२१७४,

३. लता , ,, २१७६--२२२०,

४. जाक ,, , २२२१-२२४२, :

५. तुम " , २२५३-२२७०,

६. धान्य " १२७१-२२८५,

इस कोश पर अभी तक कोई वृत्ति प्राप्त नहीं होती है। इस कोश से हेम चन्न का गठ-शास्त्र वा नाये सम्पूर्ण होता है। पञ्चाइम सिहत सिढ हैम चन्दानुग्रासम (उनके वृत्तियों सिहत) तथा वृत्ति सिढित तीनो कोण एव 'निवण्ड थेप'
यह सब मिनाकर हेमचन्द्र का गळागुगासन पूर्ण होता है। इस प्रकार हेमचन्द्र
ने गुजरात के शान-पिनामु अञ्चयनायों के तिए-और इस माध्यम से भारत के शानेच्छा पाठकों के लिये, जब्द-शास्त्र के अध्ययनाये सर्वोत्तिक्ट प्रन्यों की रचना की। विशेष नान प्राप्त करने के इच्छुक पाठकों के लिए उन्होंने विस्तृत जानकारी से गुक्त वृत्तियों लिखीं। अध्ययन के लिए हेमचन्द्र के प्रन्यों का महत्व
सर्वेद अश्तुष्ण रहेगा। इस प्रकार चालुकृत नरेश सिढरान जयसिह की इच्छा
उसके वैभव और उच्च स्तर के अनुगार कार्यक्ष मे गृजरात ने सर्वोत्तिक्टता
प्राप्त की प्रत्येक साला मे सिढराज जयसिह के आध्य मे गृजरात ने सर्वोत्तिष्टता
प्राप्त की। हम कह सक्त है कि सिढराज वर्योगह ने न केवल आचार्य हैमचन्द्र
के इप मे एक जीवन्त विद्यालय सद्या किया अपितु अध्ययन के शान्त्रण
सन्त्र की सहसु भी प्रस्तुत किया। एक गुजराती किय ने 'हेम' शब्द पर कोटि
लिखते हए ठोक ही कहा है।

'हेम प्रदीप प्रगटाबी सरस्वतीनी सायंकय की यु

निज नामनु सिद्धराजे' अर्थाव् सिद्धराज ने सरस्वती का हैम प्रदीष अलावर (मुवर्ण दीषक अवदा हेमचन्द्र) अपना 'सिद्ध'नाम सार्थक कर दिया'। अध्याय : ६

## दार्शनिक एवं धार्मिक-ग्रन्थ

अ. मारतीय दर्शन में जैन-दर्शन का स्थान— ईसा वी पाँचवी-छठी शताब्दी पूर्व वैदिन कर्म-काण्ड के विरोध में एक महान क्रांति का मुत्रगत हुआ, जिसके तेता थे महावीर स्वामी और गीतम हुआ। धर्म के लेता में महावीर स्वामी और गीतम हुआ। धर्म के लेता में महावीर स्वामी और गीतम हुआ। धर्म के लेता में कर महावीर स्वामी कीर गीतम हुआ। मारतीय पढ़ दर्शन की अम्युन्ति में भी इस कात्ति का हाय रहा है। इस दृष्टि से मारतीय इतिहास में एवं मारतीय दर्शन में जैन-धर्म एवं दर्शन का अपना विधिष्ट स्थान है। उस समय पारस्परिक स्पर्धों के कारण साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक जीवन में भी अद्भुत, उतित हुई। भारत के धार्मिक इतिहास में जैन-धर्म का प्रमुख स्थान है। भारतीय साहित्य को धर्मिक इतिहास में जैन-धर्म का प्रमुख स्थान है। भारतीय साहित्य को प्रेरणा, प्रोस्ताहन और प्रमुख स्वाम करने में जैन-धर्म को दिरोध का सामना करना पढ़ा निन्तु उत्तरोत्तर उसमें सानवय एवं सामञ्जस्य की भावना का विकास हुआ और आज भारत का सारा जन-मानस जैन-धर्म को परमादर को बिरंद से देवता है।

भारत के धार्मिक इतिहास में प्रगतिशील धर्मों में जैन-धर्म की गणना होती है। अत इस देश की सस्कृति के निर्माण में जैन-दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यत जैन-धर्म और हिन्दू-धर्म में कोई विदोष अत्तर नहीं है। जैन-धर्म केवल वैदिक कर्म-काण्ड के प्रतिवद्धों एवं उसके हिसा सम्बन्धी विधानों को स्थी-कार नहीं करता है। वेदों में वर्णित अहिसा और तप को ही जैनो ने अपनाया है। साधना और वैराग्य की भावना उन्होंने वेदान्त से प्रहण की। अनम पर-

म्परा का जन्मदाता जैन-धर्म है। सत्यतः दो चिन्तन धारायें बहती हैं। पहली परम्परा-मूलक ज्ञान के सरक्षित स्वरूप के अनुगमन पर जोर देती है। वह ब्राह्मण-वादी परम्परा है। दूसरी चिन्तनधारा प्रगति-शील है, ज्ञान को जिकास-भील मानती है, इसमे यज्ञ के स्थान पर आचरण को महत्व है, देवयजन के ऊपर मनुष्यत्व को महत्व है, निः श्रेयस के लिये मानवीय पुरुपार्य का महत्व है, यह श्रामण्य परम्परा कहलाती है। जैन-धम का त्रिरत्न-सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक् चरित्र हिन्द्-धर्म के भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोग का ही रूपान्तर है। इस प्रकार जैन-धर्न मूलतः हिन्दू-धर्म, विशेषतः वैष्णव सम्प्रदाय के, अधिक पास है । दार्शनिक दुष्टिकोण मे भी ब्राह्मणो के सांख्य और योग-दर्शनो के निरी-श्वरवाद से जैन-धर्म की पर्याप्त समानता है। .सृष्टि और ब्रह्म की प्रथक सत्ता का जितना समर्थक कषिल का साँख्य है, उतना ही जैन-दर्शन भी। वेदान्त का मुमुक्षु या जीवन्युक्त ही जैन-दर्शन का सिद्धजीव एव थहँत् है। दोनो दर्शन आत्मा की सत्ता की स्वीकार करने हैं, और ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए आत्मा के विकास पर जोर देते हैं। आत्मा और मोक्ष के स्वरूप सम्बन्ध दृष्टि में रखकर विचार किया जाय शो जैन-दर्शन उतना ही आस्तिक ठहरता है जितना कि ब्राह्मण दर्शन । जैन-दर्शन आत्मा का चरमोहेश्य साधना एव तपश्चर्या की बताता है, वैदान्त में भी जीवन्मूक्त के लिए बह्य तक पहुँचना अनिवाय बनाया गया है।

जैन-परम्पर अत्यन्त विशाल एव विस्तृत है। जैन-मत का अतिभांव वैदिक मत के बाद में हुआ। दियम्बर घरेताम्बरों का आविभांव २०० ई० पूर्ण में ही चुका मा। भद्र, ताहूँ आदि दियम्बर मन्द्रदाय के प्रवर्तक एव स्यूलभद्र आदि प्रवेताम्बर सम्प्रदाय के प्रवर्तक एव स्यूलभद्र आदि प्रवेताम्बर सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्थूलभद्र का पर्ताकवात स्थर देश हुन मा । मध्यपुगीन न्याय-मास्त्र के इतिहास में जैनी का एक विशेष स्थान है। वक्तसटक का 'न्याय वातिक' स्वामी विद्यानन्द का 'क्लोक वातिक', समन्त्रभद्र भी 'आप्त मीमासा', हरिभद्रमूरि के 'पज्दर्गन समुक्वय' मन्त्रित की 'स्याद्वाद मक्जरी' इत्यादि प्रत्यों में मैयायिक दृष्टि से जैन सिद्धान्तों का प्रतिपादत किया गया है। जैन-धर्म नी सबसे बडी देन 'स्यादवाद वाद' है। उससे सविकल्प मानवोय भान की अत्पन्ता की अनुभूति हुट-कूट कर भरी है। यसतुतः वीतरागता, समूर्ण वीतराम्वत कन-धर्म का सब्य है। वसतुतः वीतरागता, समूर्ण वीतराम्वत कन-धर्म का सब्य है।

जैन-धर्म की अनेक बास्तायें और उप-बास्तायें हैं। जैन-धर्म की परस्परा भारत में आज भी जीवित है। इसका एक मात्र कारण यह है कि सारतीय धर्म एवं दर्शन में जैन-धर्म का एक विशिष्ट स्थान है। समन्वयवाद, जिसे अनेकास-

भाचार्य हेमचन्द्र

वाद से पुक्त्रा जाता है—का साक्षात् दर्शन प्रदान कर जैन-दर्शन ने भारतीय दर्शन मे अपना अन्यतम स्थान वना तिया है। श्रामण्य विचार-परम्परा का जन्मदाता होने के कारण और श्रमण संस्कृति का प्रवर्तक होने के कारण आज जैन-धर्म श्रमण प्रधान-जिसमे आचरण को प्रमुखता दी गयी है—बन गया है। हैमचन्द्र के दार्शनिक फ्रय — प्रमाण मौमम्सा

आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी सम्पूर्ण साहित्य सर्जना एक विशेष हेतु की पूर्ति अर्थात् जीन-धर्म के प्रचार हेतु की है। अतः उनके प्रत्येक ग्रन्थ मे-फिर वह कान्य हो या स्तुति हो या पुराण हो, जीन धर्म एव देशन के उच्च तत्व रत्न अर्थातिहत है। उनकी 'वीतराम-स्तुति' अयदा 'द्वाविशिका' कान्य, सभी मे दार्शनिक तत्व पुषे है। फिर भी विगुद्ध दार्शनिक कोटि मे यणनीय उनका एक मात्र अपूर्ण ग्रन्थ है-और वह है उनका 'प्रसाण मोत्रास्ता' नामक ग्रन्थ ।

वाजार्य हेमजन्द्र के दर्शन प्रन्थ-'प्रमाण मीमासा' मे यदाप उनकी मूल स्थापनाएँ विशिष्ट नहीं है फिर भी जैन प्रभाण-शास्त्र की सुदृढ करने में, अका-ट्य तकों पर सुप्रतिष्टित करने में 'प्रमाण मीमासा'का विशिष्ट स्थान है। उनके द्वारा रचित 'प्रमाणभीमासा' प्रमाण प्रमेय की साद्रगोपाद्रग जानकारी प्रदान करने में सलाम है। अनेकान्तवाद, प्रमाण, पारमाण्विक प्रत्यक्ष की तादिवकता इन्द्रिय-आन का व्यापार-कम, परोस के प्रकार, अनुमानाव्यवों की प्रायोगिक व्यवस्था, निग्रह-स्थान, जय-रगजय व्यवस्था, सर्वज्ञत का समर्थन आदि मूल विषयों पर इस लग्न प्रस्य में विचार किया गया है।

कलि-काल सर्वज्ञ बाचायं हेमचन्द्रसूरि की अन्तिम कृति 'प्रमाण मीमासा' का प्रजाचतु पं॰ थी मुखलाल जी द्वारा सम्पादन किया गया तथा सिधी जैन प्रत्याचता के द्वारा पं॰ स० १६३६ मे प्रकाशन हुआ । 'प्रमाण मीमासा' सूत्र- गंगी का प्रत्य है । यह अलावाद गौतम के सूत्रो की तरह पाच अध्यायों मे विभक्त है और प्रत्येचन अध्याय काणाद या अक्षपाद के अध्याय के समान दी आन्हिकों ने परिसमान्त है। इसमें गौतम के प्रसिद्ध न्यायमुनों के अध्याय आन्तिक का ही विभाग रखा गया है, जो हेमचन्द्र के पूर्व थी अकलंक ने जैन याद्मय मे घुरू किया या । दुर्माण्य की बात है कि यह ग्रत्य पूर्ण रूप से उपलब्ध नही है। इस समय तक सूत्र १०० ही उपलब्ध है तथा उतने ही मुत्रों की पृत्ति भी है। अतिम उपलब्ध रश्टार थे भी वृति पूर्ण होने के बाद एक नये सूत्र उत्यान उन्होंने गुरू किया और उस अपूरे उत्यान मे ही योण्डत सम्पयन्ध पूर्ण हो जाता है। उपनष्ध प्रत्य दे अध्याय तीन आहित्व भान है जो स्वीपत्रपृति

सहित ही है। सम्भवत बाबार्य अपनी बृद्धावस्था में इस ग्रन्य को पूर्ण नहीं कर सके, अयवा सम्भव है कि लेप भाग कार प्रचलित हो गया हो। इस ग्रन्य में हैमबन्द्र की भाषा बाबस्पति मिश्र की तरह नपी-तुली, शब्दाडम्बर शुन्य, सहज, सरल है; उसमें न अति सक्षिप्तता है और न अधिक विस्तार।

सुलनात्मक दृष्टि से दर्शन-शास्त्र की परिभाषा का अध्ययन करने वालो ने लिए 'प्रमाण मीमासा' महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्गन विद्या के बाह्मण, बीड और जैन इन तीनो मतो की तात्विक परिभाषाओं में और लाक्षणिक व्याख्याओं में विस प्रकार अमश विकमन, वर्षन और परिवर्तन होता गया यह ज्ञान इस ग्रन्थ में अध्ययन से हो जाता है। सूत्र तथा उसनी वृत्ति की तुलना मे अनेक जैन, बौद्ध और बैदिक ग्रन्थों का उपयोग उन्होंने विद्या है। 'प्रमाण मीमासा' का उद्देश्य वेदल प्रमाणो ना चर्चाकरना नहीं है। अपितु प्रमाणनय और सोपाय बन्ध मोक्ष इत्यादि परम पुरुषार्योपयोगी विषयो की चर्चा बरना है। हेमचन्द्र ने 'स्वप्रकाशत्व' के स्थापन और ऐकान्हिन 'परश्रकाशत्व' के खण्डन म बौद्ध, प्रभावर, वेदान्त, आदि सभी स्वप्रकागवादियों की युक्तियों का संग्रहात्मक उपयोग विया है। खेतास्वर आचार्यों में भी हेमचन्द्र की लास विशेषता यह है वि उन्होंने ग्रहीन ग्राही और ग्रहीय्यमाणग्राही दोनो का समत्व दिखाकर सभी धारावाही जानों में प्रामाप्य का समर्थन किया है और यह समर्थन करते हुए सम्प्रदाय निर्पेक्ष तानिनता ना परिचय नराया है। यदाप वे जिनमूद्र, हरिभद्र देवमूरि तीनो ने अनुगामी हैं तथापि बेधारणा के लक्षण सूत्र में दिगम्बराचार्य अबलहब, विद्यानन्द, आदि वा शब्दश अनुसरण वारते हैं। जिनभद्र के मन्त्रव्य भा सण्डन न करके, हेमचन्द्र समन्यय करते हैं। अनुमान-विरूपण में भी हेमचन्द्र नै पूर्ववर्ती तानिको के अनुसार वैदिक परम्परा सम्मत विविध अनुमान प्रणाली बा खण्डन नहीं किया रिन्तु अनुमान भणाली को ब्यापन बना दिया है जिससे असङ्गति दूर हो गयी।

९४४ बाचार्य हेमचन्द्र

विभाग में आने वाले प्रमाण दूसरे विभाग से असहकीर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। दूसरी वात यह है कि सभी प्रमाण विना खींच-तान के इस विभाग में समा जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव को सामने रखकर आचार्य जी ने प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो मुख्य विभाग किये जो एक दूसरे से विजकुल अलग हैं। इसमें न तो चार्वाक की तरह अरोक्षानुभव का अपलाप है, न बौद्ध-दर्शन-सम्मत स्त्यक्ष अनुभान द्वेषिट्य की तरह आगम आदि इतर प्रमाण व्यापारों का अपलाप है, न शिव्य प्रमाणवादी साख्य तथा प्राचीन वेशेषिक, न चतुर्विध प्रमाणवादी नेयायिक, पच्चविध प्रमाणवादी प्रभाकर, पड्विध प्रमाणवादी मीमासक, सप्त-विध या अध्यविध प्रमाणवादी प्रभाकर, पड्विध प्रमाणवादी मीमासक, सप्त-विध या अध्यविध प्रमाणवादी रोगिक आदि की तरह अपनी प्रमाण संख्या का अपलाप है। चाहे जितने प्रमाण हो, वे या तो प्रत्यक्ष होगे या परोक्ष । इस प्रकार प्रमाण शक्ति की मर्यादा के विषय में जैन दर्शन का या कहें हेमचन्द्र चटित्र पाष्टिपत्य तथा अनिव्यवधिपत्य दोनो स्थीकर करके उभयाधिपत्य ना ही समर्थन करते हैं।

प्रत्यक्ष का तात्विक विवेचन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र की मन है कि इत्त्रियाँ कितनी ही पटु क्यों न हो, पर वे अन्ततः है परतन्त्र ही !परतन्त्र-जित झान की अपेशा स्वतन-जीत झान की ही प्रत्यक्ष मानना न्याय सङ्गत है। स्वतन्त्र आत्मा के आश्रित झान ही प्रत्यक्ष हैं। आचार्य के ये विचार तत्व-चितन में मीतिक हैं। ऐसा होते हुए भी लोक-सिद्ध प्रत्यक्ष को साध्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर उन्होंने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग किया है।

'प्रमाण भीमाता' मे सन्तिपातरूप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अन्तिम इन्द्रिय व्यापार तक का विश्लेषण एवं सम्प्रता के साथ अनुमव सिद्ध अतिविस्तृत वर्णन है। यह वर्णन आधुनिक मानस-मास्त्र तथा इन्द्रिय व्यापार-मास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करने यांतों के लिए बहुत महस्व का है।

- आचार्य में सभी प्रकार के जानों को प्रमाण कोटि में अन्तर्मुक्त किया जिनके बल पर वास्तविक ब्यवहार चलता है। सभी प्रमाण-प्रकारों को उन्होंने परोक्ष के अन्तर्गत लेकर अपनी समन्वय दृष्टि का परिचय कराया है। वे इन्हियों का स्वतन्त सामर्थ्य मानते हैं। उसी प्रकार अनिन्दिय अर्थात् मन और आरमा दोनों का अलग-अलग भी स्वतन्त सामर्थ्य मानते हैं। वे सभी आस्माओं का स्वतन्त्र प्रमाण सामर्थ्य मानते हैं। इसके विचरीत न्याय-दर्गन के अनुसार वेवल ईश्वर मात्र का प्रमाण सामर्थ्य इस्ट है, किन्तु हैमचन्द्र की वृद्धित अनिन्द्रिय का प्रमाण सामर्थ्य इस्ट है, किन्तु हैमचन्द्र की वृद्धित अनिन्द्रिय का प्रमाण-सामर्थ्य इस्ट है, इन्द्रियों का प्रमाण-सामर्थ्य इस्ट है, विज्ञा हैमचन्द्र की वृद्धित अनिन्द्रिय का प्रमाण-सामर्थ्य इस्ट है, इन्द्रियों का प्रमाण-सामर्थ्य इस्ट है, विज्ञा हैमचन-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्यान-साम्य

कार्य भी मान्य है ! धर्मा धर्म के विषय में केवल आगत नहीं, मन, आत्मा दोनों का प्रमाण-सामर्थ्य इस्ट हैं !

जैन तार्किको के अनुसार 'श्रमाण-मीमासा' मे भी हेतु का एकमात्र क्याया-मुपपत्ति रूप निश्चित किया गया जो उसका निर्दोष सक्षण भी हो सके और तब मतो के समन्वय के साथ जो सर्वमान्य भी हो। हेतु के ऐसे एकमात्र तालिब रूप के निश्चित करने का तथा उसके द्वारा ३,४,४,६, पूर्व प्रसिद्ध हेतु रूप ने गया सम्मव स्वीकार करने का थेय जैन तार्किया के साथ आवार्य हेम-चन्द्र भी ही है। परार्यानुमान के अवयवो भी सङ्घा का निर्णय थोता वी योग्यता के आधार पर ही किया गया है। अवयव प्रयोग की यह व्यवस्था वस्तुत सर्व सङ्गाहिली है। अन्य परम्पराओं में भायर ही यह देवी जाती है।

बाचार्य हेमचन्द के समय सम्मवतः तत्व-चिन्तन मे जल्प, वितण्डा, कथा का चलाना प्रतिष्ठा समझा जाने लगा था, जो छल जाति आदि के असत्य दाव-पैचो पर ही निर्भर या। हेमचन्द्र ने अपने तर्क-शास्त्र मे कथा का एक वादात्मक रुप ही स्थिर किया. जिसमें छल आदि विसी भी कपट-व्यवहार का प्रयोग वज्ये है। "तत्वस रक्षार्थ प्रश्निकादि समक्ष साधन दूपण बदन बाद" (२।१।३०), कया वही जो एकमान तत्व-जिज्ञासा की दृष्टि से चलायी जाती है। इस प्रकार एक मान बाद कया को ही प्रतिष्ठित बनाने का मार्ग जैन तार्किका ने प्रशस्त किया है 1 बाद वे साथ हो हेमचन्द्राचाय ने अपनी 'प्रमाण मीमासा' मे जयपरा-जग स्ववस्था का नया निर्माण किया है। यह नया निर्माण सत्य और अहिंसा होनो तस्वो पर प्रतिध्वित हुआ है। यह जय-पराजय की पूर्व व्यवस्था मे नहीं या । भ्रमेय और प्रमता के स्वरूप-जैन दर्शन के अनुसार वस्तुमात्र परिणामी नित्य है। जब अनुभव न केवल नित्यता का है और न केवल अनित्यता का तब किसी एवं अश की मानकर दूसरे अश का बलात मेल बैठाने की अपेक्षा दोनो अशो को तुत्य रूप मे-तुत्य सत्यरूप मे स्वीकार करना ही न्याय सगत है । द्रव्य-पर्याय की व्यापन दृष्टि का यह विकास ज़ैन-प्रसम्परा की ही दैन है। प्रसाण मीसासा से इसी को स्वीकार किया है। बाचार्य हेमचन्द्र ने आत्मा का स्वस्य ऐसा माना जिसम एक्सी परमारम शक्ति भी रहे और विसमे दाप,वासना,आदि के निवारण द्वारा जीवन मुद्धि का वास्तविक उत्तरदायित्व भी रहे । इस प्रकार हेमचन्द्र के आत्मविषयर चिन्तन मे बास्तविक परमात्म-शक्ति या ईश्वर मात्र का तुरुयरूप से स्यान है। दोषा के निवाणार्य तथा सहजग्रद्धि के आविर्मावार्य प्रयस्त का परा

अवकाण है। इसी व्यवहार-सिद्ध बुद्धि मे-से जीव-भेदवाद तथा टेह-प्रमाणवाद स्थापित हुए जो सम्मितित रूप से एन मात्र जैन-परम्परा मे ही है।

जैन-परम्परा, दृश्य-विषय मे अतिरिक्त, जह और चेतन जैसे परस्पर अत्यन्त भिन्न, अनन्त सूक्ष तत्थो मो मानती है। सून जगत् को सूक्ष्म जह-तत्थो का सूं का नात्वर मानती है। सूक्ष्म जह-तत्था का सूक्ष्म जह-तत्थो का सूक्ष्म जह-तत्था का सूक्ष्म जह-तत्था का सूक्ष्म जह-तत्था का स्वाच का परमाणु रूप सूक्ष्म जह-तत्था अरम्भवाद के परमाणु नी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म माने गये है। जैन-वर्णन परिणामवाद की तरह परमाणुओ नो परिणामी मानकर स्थूल जाव से चेत्र चन्दी का स्पान्तर या परिणाम मानता है। आवार्य हेमचन्द्र के अनुसार जैन दर्णन वस्तुत परिणामवादी है। साहब-योग का परिणाम वाद वेवल जढ तव ही परिमित है। भर्नु प्रवच आदि का परिणामवाद मात्र वेतनतत्वस्पर्शी है। हमचन्द्र के अनुसार जैन परिणामवाद जड, चेतन, स्थूल, सूक्ष्म ममग्न वस्तु-स्पर्शी है। वह सर्व व्यापक परिणामवाद है। आरम्भ और परिणाम दोनो वादो का जैन-वर्णन में व्यापक रूप में पूरा स्थान तथा समत्वय है। वस्तुभात्र को परिणामी निरय और समान रूप से वास्तविव सत्थ्य मानने के कारण जैन-वर्णन प्रतिय समुन्यादणद तथा विवर्तवाद का सर्वण विवर्ध है। करणा वैन-वर्णन प्रतिय समुन्यादणद वाथ विवर्तवाद का सर्वण विवर्ध है। करणा वैन-वर्णन प्रतिय समुन्यादणद तथा विवर्तवाद का सर्वण विवर्ध हो करणा है।

जीन-दर्शन चेतन बहुत्ववादी है, किन्तु उसने चेतन-सद्य अनेक दृष्टि से भिन्न स्वरूप बाले हैं। हैमचन्द्र चेतन को न्याय, सांख्य के समान न, हो सवंब्या-एक द्रस्य मानते हैं, न विशिष्टाईत को तरह अणुमात्र ही मानते हैं। न बोद-दर्शन को तरह ज्ञान की निद्रंब्य धारा मात्र । जैनो का चेतन-तत्व, समय चेतन-तत्व मध्यम परिमाणवाले सङ्गोच-विस्तारशील होन के कारण इस विषय में जडह्यों स अत्य त विवक्षण नहीं।

'प्रमाण गीमासा' के अनुसार जैन-दर्गन जीवास्मा और परमात्मा के बीच भेद नहीं मानता । सब जीवत्माका में परमात्मा गिर्क एक-सी है और वह साम्रन पाकर व्यक्त होती भी है। जैन-दर्गन चेतन बहुत्ववादी होते हुए भी जैन दर्गन का न्वहर एकारा होते भी है। प्रहृति से अनेकान्त-दादी होते हुए भी जैन दर्गन का न्वहर एकान्तत बारतववादी ही है। आचार्य हेमजन्द्र के अनुसार इन्द्रियजन्य, मितज्ञान और पारमाधिक केवल ज्ञान में सत्य की मात्रा में अन्तर है, योग्यता अववा गुण में नहीं। आचार्य अनेन सुरक्ष मानते हैं। जीवास्मा और पारमाध्य में अने क्षा मानते हैं। जीवास्मा और पारमास्मा में अभेद की क्लाचा आवो को भी वार्ष मानते हैं। जीवास्मा और पारमास्मा में अभेद की क्लाचा हिन्दू-द्यान (विदेश) वा ही प्रभाव प्रतीत होता है।

'प्रमाण मीमासा' म जीव-सर्वज्ञवाद सिद्ध किया गया है जो उसकी

एक अन्यतम विशेषता है। आषामै जी अनुसार हर फोई अधिकारी ब्यक्ति सर्वेश वनने की शक्ति रफ्ता है। उनके अनुसार जैन पक्ष निरपवादरूप से सर्वेश-कारो ही रहा है, जैसा कि न बीद-मरम्परा में हुआ है, और न वैदिक-परम्परा में। इस नारण से फाल्पनिन, अकाल्पनिक, मिधित यावत् सर्वेशन समर्थक मुक्तियों ना सङ्घद अनेते जैन प्रमाण-शास्त्र में ही मिलता है।

जैन-दर्भन के अनुसार ही आचार्य हेमचन्द्र पर्यायाधिक और हज्याधिक दोनों दृष्टियों को सापेश भाव से तुल्यवल और समान सत्य मानते हैं। द्रब्य से बीच विक्रेपण करते-वरते अन्त मे सूटमतम पर्यायों के विक्षेपण तक वे सही पृहें को हैं पर वे पर्यायों को वास्तिकता का परित्याप चौड-दर्शन की तरह नहीं करते। पर्यायों और द्रव्यों का समन्वय करते-करते एक सत् तत्व तक वे पहुँचते हैं। फिर भी वे बह्मवादी की तरह द्रब्य-भेदी और पर्यायों की दास्तिकता का परित्याप नहीं करते। जैन-धर्म में बीद परम्परा की तरह न तो आत्विन्तक विक्षेपण हुआ और न वेदान्त की तरह आत्विक समन्वय। इसी कारण के जैन दृष्टि मे अपरिवित्युता आज तक रही है। उतना सासववादित्व स्वरूप स्वित्य रहा।

'प्रमाण मीमासा' मे आवार्य हैमवन्द्र ने अनेकान्तवाद तथा नयवाद का धाहत्रीय निकपण प्रस्तुत किया है जो जैनावार्यों की भारतीय प्रमाण-धाहर को विश्विष्ट देन है। विश्व के अधिकतम बाद अनेकान्त दृष्टि से शान्त किये जा सकते हैं। बनेकान्त पृष्टि के बाद अनेकान्त दृष्टि से शान्त किये जा सकते हैं। अनेकान्त पृष्टि के द्वारा जैनावार्यों ने देखा कि प्रत्येक सायुक्तिक्वाद अमुक-अमुक दृष्टि से अमुक-अमुक सीमा तक सराय है। प्रत्येक बाद को उसी की विषयं सीमा तक परीक्षित किया जाय और हस परीक्षण मे वह ठीक निकते तो उसे सत्य का एक भाग मानकर, ऐसे सब सत्याम मांणयों की एक पूर्ण सत्य क्या विवार-मूत्र में पिरोकर अदिवीधी माला बनायी जाय। इस विचार ने जैनावार्यों को अनेकान्त दृष्टि के आधार पर सत्कानीन सब वादों का समन्त्रय करने की और प्रेरित किया। आज भी अनेक जायों ने उपिकर राज्याय पर अनेक करने राज्यार ने उपिकर राज्याय पर अनेक करने प्रत्ये के अनेकान्त दृष्टि के आधार पर अनेक स्वयं विक्तेय पात के अवान्तर किया-दर्शियों के कारण अनेक तत्यों पर अनेक विरोधी वाद आप ही आप खड़े हो जाते हैं। उन सवना समाधान अनेवान वाद से ही हाता है। सभी बाद विरोध को गान्त के विष्य जैनान्ताई कुकती है। अनावार्य हैमवन्द्र के अनुमार प्रतीति क्येद्रवामिनी हे या भैदानिमीनी विन्तु सभी वादाविष्य है। अनेद और भेद की प्रतीतियाँ विद्य इसी से जार विन्तु सभी वादाविष्य है। अनेद और और भी प्रतीतियाँ विद्य इसी से जार

पडती है कि प्रत्येक को पूर्ण प्रमाण मान लिया जाता है। सामान्य और विशेष की प्रत्येक प्रतीति स्व विषय मे यथायं होने पर भी पूर्ण प्रमाण नही वह प्रमाण का अग अवस्य है। इसे वृक्ष और बन के दृष्टान्त से भी स्पष्ट किया जा सकता है। अनेक बुक्षों को सामान्य रूप में वन रूप में ग्रहण करते हैं तब विशेषों का अभाव नहीं हो जाता, पर सब विशेष लीत हो जाते है यही एक प्रकार का अद्वेत हुआ। जब एक-एक बुक्ष को विशेष रूप से देखते हैं तब सामान्य अन्त-र्सीन हो जाता है। दोनो अनुभव सत्य है।। अपने-अपने विषयो मे दोनो की सत्यता होते हए भी किसी एक को पूर्ण सत्य नहीं कह सकते । पूर्ण सत्य दोनो अनुभवों का समूचित समन्वय ही है। इसी में दोनों अनुभव समा सबते हैं। यही स्थिति विश्व के सम्बन्ध में सद्बद्धत, अथवा सद द्वेत दृष्टि की भी है। जो तत्व अखण्ड प्रवाह की अपेक्षा से नित्य कहा जा सकता है वही तत्व खण्ड-खण्ड क्षण परिमित परिवर्तनो व पर्यायो की तुलना से क्षणिक भी कहा जा सकता है। वस्तु का कालिक पूर्ण स्वरूप अनादि अनन्तता और सादि सान्तता दोनो अशो से बनता है । दोनो दिन्दर्या प्रमाण तभी बनती है जब वे समन्वित हो । दूध दूध रूप से भी प्रतीत होता है और अदधि या दिध-भिन्न रूप से भी। ऐसी दशा में वह भाव, अभाव, उभय रूप सिद्ध होता है। इसी तरह धर्म धर्मी, गुण गुणी, कार्य-कारण, आधार-आधेय, आदि द्वढों के अभेद और भेद ने विरोध ना परि-हार भी अनेकान्त दृष्टि कर देती है। एक ही विषय मे प्रतिपाद्य भेद से हेतुवाद और आगमवाद दोनों को अवसाश है। जीवन में देव और पौरुप दोनों नाद समन्वित विये जा सकते हैं। कारण में कार्य सत्भी है, और असत्भी । कड़ा बनने ने पूर्व सुवर्ण मे क्षमता के कारण कार्य सत् विन्तु उत्पादक सामग्री के अभाव में उत्पन्त न होने के कारण असत् भी है। बौडो का परमाणुपुञ्जवाद एव नैयायिको का अपूर्वावयवी बाद दोनो का समन्वय आचार्य हेमचन्द्र नै'प्रमाण-भीमासा' मे अनेवान्तवाद के अन्तर्गत कर दिया है। इस प्रकार का सामञ्जस्य या समन्वय करत समय नयवाद और भड़्गवाद आप ही आप पालित हो जाते ŧι

सम्भावित सभी अपेक्षाओं से दृष्टिकीणों से चाहे वे विरुद्ध ही। क्यों प्र दिस्सयी देते हो किन्तु वास्तविक चिन्तन व दर्मनो का सार-ममुख्यय ही उस विषय का पूर्ण अनेकान्त दर्मन है। प्रत्येक अपेक्षा सम्भवी दर्मन उस पूर्ण दर्मन का एन अग है जो परम्पर विरुद्ध होतर भी पूर्ण दर्मन से समन्वय पाने के कारण वस्तुत अविक्ट ही है। (१) अभेद भूमिका पर "सन्" करद के एक मात्र अलण्ड अर्थ का दर्शन सह्पह नय है। (२) गुण-धमैहत भैदो वी और छुवने वाला विषव वा दर्शन व्यवहार नय कहलाता है। (३) अतीत अनागत को 'सत्' सब्द से हटाने वाला, वर्तमान भेद गामी दर्शन व्याञ्चसूत्र नय कहलाता है। (४) सभी मब्दो को अव्युक्तम्र मानना-उनवा अर्थ भेद का दर्शन 'भारवन्य' या साम्प्रत नय हैं। (४) प्रत्येक शब्द को व्युक्ति सिद्ध मानने वाला दर्शन समाना-उनवा अर्थ भेद का दर्शन 'भारवन्य' सा साम्प्रत नय हैं। (४) प्रत्येक शब्द को व्युक्ति सिद्ध मानने वाला दर्शन सा साम्प्रत नय हैं। (५) एक ही व्युक्ति से फलित होने वाले अर्थमद एवं मुत नय कहलाता हैं। (७) देश, रूढि के अनुसार भेदगामी, अभेदगामी, सभी विचारों का समावेग नैगम नय वहलाता है। प्राय प्रत्येक हरिटकोण एक नय ही है। नवरूप आधार-स्तम्भों के अपरिमित होन के कारण विस्व वा पूर्ण दर्शन अलेकाल भी विस्तीम है।

सप्तभगी ना आधार नववाद है और उसका ध्येय समन्वय है। दर्शनी का समन्वय बतलाने की हृष्टि से उनके विषयमत भाव अभावात्मव दोनी अशो को लेकर उन पर सम्मावित बाक्य भग बनाये जाते हैं। वहीं सप्तभगी है। इस तरह नयबाद और भगवाद अनेकान्त दृष्टि के क्षेत्र में आप ही आप फलित हो जाते हैं 1 समन्वय के आग्रह में जैन ताकिकों ने अनेवान्त, नय और सप्तभगीवाद का बिलकुल स्वतन्त्र और व्यवस्थित शास्त्र निर्माण विया । अनेकान्त दृष्टि और उस शास्त्र निर्माण के पीछे जो अखण्ड और सजीव सर्वांश सत्य को अपनाने नी भावना जैन-परम्परा मे रही और जो प्रमाण-शास्त्र में अवतीर्ण हुई उसमे जीवन के समग्र क्षेत्रों में सफल उपयोग होने की पूर्ण योजना होने के कारण ही उसे भारतीय प्रमाण-शास्त्र की जैनाचार्य की अपूर्व देन कहना अनुपयुक्त नहीं है। भारतीय दर्शन को हेमचन्द्र की देन - 'प्रमाण मीमासा' में हेमचन्द्र ने पूर्ववर्ती आगमिक तार्किक, सभी जैन मन्तव्यो को विचार व मनन से पचावर अपने ढग भी विशय अनुस्त, मुत्र-शैली तथा सर्व सद्यशहिणी विशयतम स्वोगज्ञवित में उसे सन्तिविष्ट विया। नियुक्ति, विशेषायस्यकभाष्य तथा तत्पार्थ जैसे आगुनिक ग्रन्थ तथा सिद्धसेन, समन्तभद्र,अकलहुक,माणिक्य नन्दी,विद्यानन्द की प्राय सम-स्त कृतिया 'प्रमाण मीमासा' की उपादान सामग्री बनी हैं। प्रभावन्द के 'मार्तण्ड' का भी इसमे पूरा प्रभाव है। अनन्तवीयं की 'प्रमेयरत्नमाला' का भी इसमें विशेष उपयोग हुआ है। बादी देवसूरि की कृतिका भी उपयोग स्पष्ट है। फिर भी प्रमाण भीगासा' में अक्लक और माणिक्य नन्दी का ही मार्गान्गमन प्रधान-तमा देखा जाना है। दिङ्गाग, धर्मकीति, धर्मोत्तर, अर्चेट भान्नरक्षित आदि बौद तार्किक भी इनके अध्ययन के विषय रहे हैं। क्णाद, भासवंत, व्योमशिव,

धीधर, अक्षपाद, वास्सायन, उद्योतकर, जयन्त, वाबस्पति मिश्र, शबर, प्रभावर, कुमारिल, आदि विविध वैदिक परम्पराओं ने प्रमिद्ध विद्वानों की सब नृतियाँ प्रायः इनके अध्ययन की विषय रही। वार्वान् जयराश्चि भट्ट का "तत्वोपप्तव" भी इनकी दृष्टि के बाहर नही था। आवार्य हेमचन्द्र की भाषा तथा निरूपण प्रेली पर धर्मकीति, धर्मोत्तर, अचंट, भाववंत्त,वास्यायन, जपन्त, वाचस्पति मिश्र, कुमारिल, आदि का ही आवर्षक प्रभाव पडा है। 'प्रमाण मीमाता' ऐतिहासिक दृष्टि से जैन तक साहित्य में तथा भारतीय दर्शन साहित्य में विषयट स्थान रखती है।

भारतीय प्रमाण-शास्त्र मे 'प्रमाण मीमासा' का विशिष्ट स्थान है। भारतीय प्रमाण-शास्त्र न्याय-दर्शन के अन्तर्गत आता है, जिसके प्रवंतक महर्षि गीतम माने जाते है। न्याय-दर्शन का मूल ग्रन्थ गीतम का न्याय-सूत्र है। इसके बाद न्याय-भाष्य के अनेक ग्रन्थ विशे गये हैं, जेसे वास्त्रायायन का 'न्यायमाष्य', ज्यातकर का 'न्यायमार्वा', वास्त्रकर का 'न्यायमार्वा', वास्त्रकर का 'न्यायमार्वा', वास्त्रकर का 'न्यायमार्वा', वास्त्रकर विशेष का 'न्याय माञ्जरी' आदि। इनमे स्वमतमण्डन तथा परमवरखण्डन विशेष क्य से विद्यामन है। नव्य न्याय का आरम्भ गोश की 'तत्विचन्तामणि' से हुआ है। नव्यन्याय मे तर्क-विज्ञान अथवा प्रमाण-शास्त्र सम्बन्धी विषयो का विश्व विवेचन है। 'प्रमाणेर्यं परीक्षण न्याय.' 'किर भी इसमें १६ पदार्थों का परीक्षा पूर्वक विवेचन होता है, १. प्रमाण, २. प्रमेख, २. सक्ष्य, ४. प्रयोजन, ४ दृष्टान्त, ६. सिद्धान्त, ७. अव-यव, ८. तर्क, ६. निर्णय, १०. वाद, १९. जत्व, १२. वितण्डा, १३. हेत्वाभास, १४. अत्तर्क, ९४. जति और १६. निग्रहस्थान।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी 'प्रमाण सीमासा' में इन् सभी पदार्थों पर प्रकाश ठालते हुए भी भारतीय प्रमाण-शास्त्र को कुछ मीनिक एव नवीन दिनार मेंट निये हैं, जो जैनावार्यों की भी भारतीय प्रमाण शास्त्र को अपूर्व देन कही जा सकती है। रावते प्रयम एव राकंटर देन -थानेकान्त-वाद' है। 'प्रमाण मीमासा' में 'अनेकान्तवाद' की दिवाद चर्चा कर हेमचन्द्र ने प्रमाण-शास्त्र को समय्य की और अग्रसर किया है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र में अधिक से अधिक स्थापक दृष्टि कीण को अपनाने के दिवर उन्होंने में रित दिवा है। इसते सर्थमर्थन हिप्पुल्व कथवा परमतसहिप्पुल्व की भावना को वल मिला है। भारतीय दर्शन, जो अधिकागण में हिन्दु दर्णन है परमतसहिष्णु है। यह एहिप्पुला सम्भवन जैन-दर्शन से सम्पर्व के कारण ही है। प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टि की इस ब्यापकता का

दर्शन होता है। उदाहरणार्थ भारतीय प्रमाण-शास्त्र मे चार ही प्रमाण माने जाते हैं.. विन्तु आचार्य हेमचन्द्र ने प्रमाणों का ऐसा विभाजन किया है कि उसके वन्तर्गत सभी प्रमाण समा जाते हैं । प्रत्यक्ष का तात्विकत्व, 'प्रमाण मीमासा' की दूसरी विशिष्टता है। स्वतन्त्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। परतन्त्र इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है । तत्विचन्तन मे ये विचार निवान्त मौलिक है । हेमचन्द्र की अनुमान के अवयवी की व्यवस्था सर्व सङग्राहिणी है, जो भारतीय प्रमाण-शास्त्र को उनकी तीसरी देन हैं। वस्तु मात्र परिणामी नित्य वहकर द्रव्य पर्याय की व्यापक दृष्टि का परिचय जैन-परम्परा की ही देन हैं। आत्म विषयक जैन-जिन्तन मे परमात्म-शक्ति का स्थान है, तर्थव दोप निर्वाणार्थ प्रयत्न का पूरा अवकाश भी है-यह 'प्रमाण मीमासा' की अन्यतम विशिष्टता है। श्याय के अनुसार शरीर ग्रस्त आत्मा के दुखों का पूर्ण विनाश सम्भव नहीं है। अन्त में 'प्रमाण मीमासा में जीव-सर्वज्ञवाद का प्रभावपूर्ण समर्थन कर जीवमात्र के लिए अमृतमार्गे खुला कर दिया है। सर्वेडस्य समर्थेक युक्तियो का सङ्ग्रह जैन प्रमाण-दास्त्र में तथा 'प्रमाण मीमामा' में ही मिलता है।

इस प्रकार भारतीय प्रमाण-शास्त्र में हेमचन्द्र की 'प्रमाण मीमासा' का स्यान अदितीय है, जो भारतीय प्रमाण-शास्त्र के विकास में अपूर्व योगदान देता है। 'प्रमाण भीमासा' के कारण प्रमाण शास्त्र और अधिक व्यापक वन गया है। सम्प्रदायातीत विचारों के प्रचार में तथा प्रसार में 'प्रमाण मीमासा' अपूर्व सहा-यता कर सकती है। 'प्रमाण मीमासा' से दर्शन-जगन में तथा तर्क-साहित्य मे परमतसहिष्णुता का प्रसार हुआ है, जो पोपक वानावरण के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सम्प्रदाय बृद्धयर्थ लिखा गया ग्रन्थ सम्प्रदायातीत बन गया, यह 'प्रमाण मीमासा' की अपूर्व विशेषता है। अत.'प्रमाण मीमासा' से न केवल जैन

दर्शन का अपितु सम्पूर्ण भारतीय दर्शन-शास्त्र के गौरव मे वृद्धि हुई

भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शनों की भारत केवल तत्वों की मीमासा ही नहीं व रता है, अपितु आचार-गास्त्र, प्रमाण-शास्त्र, किया-गास्त्र, मोश-गास्त्र, आदि सभी विषयों को अपने में समेट कर चलता है। इस दृष्टि में आचार्य हेमचन्द्र वा दूसरा धार्मिक एव दार्शनिक ग्रन्थ 'योग-शास्त्र' भी द्रप्टब्य, विचार-भीय एव विन्तनीय है।

मोग शास्त्र- आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र पर वडा ही महत्वपुर्ण ग्रन्थ लिखा है। इसकी गैंशी पतञ्जलि के 'योग-सूत्र' के अनुसार ही है, किन्तु जिपस भीर वर्णन क्षम में मौलिकता एवं मिल्तता है। इस दृष्टि से 'योग-शास्त्र' का

आचार्यं हेमचन्द्र

महत्व अधिक है। यह प्रन्य सरल श्लोको मे लिखा गया है। उसके साथ ही बहुत-कुछ परिष्टृत गया मे लिखित प्रत्यकार की ही अपनी टीका भी मिलती हैं। विश्व टीका सहित प्रथम चार पर्लिखेतों मे जैन-दर्शन की विस्तृत और स्पष्ट वर्णन दियाँ गया है, अन्तिम आठ परिल्खेतों मे जैन-दर्शन की विस्तृत और स्पष्ट वर्णन दियाँ गया है, अन्तिम आठ परिल्खेतों मे जैन समें के विभिन्न कृत्यों का और मृतियों के आचारों का प्रतिपादन किया गया है। वो कीय के मत के अनुसार जैन-धर्म प्रत्यों के समान इसमें भी अहिंसा की प्रशस्त तथा नारी की किया की क्यों है है हेमक्प्य में उर्देश किया लिखने की योखता है तो भी इनकी इस कृति 'योग-शास्य' को नोई विशिष्ट साहित्यक महत्व नहीं दिया जा सकता। यास्तव में जैनाचार्य है नियंत्र हम 'योग-शास्य' नीति विषयक उपदेशान्सन व्या की कोटि में आता है, जो कि आचार प्रधान है तथा धर्म और दर्शन दोनों से प्रमादित है। योग-शास्य ने नीति-काव्यों या उपदेश काव्यों को परम्परा को समुद्ध एवं समुन्नत किया है। 'योग-शास्त्र' एक प्रकार से जैन-सम्प्रदाय का विशुद्ध धार्मिक एवं दारीनिक प्रत्य हैं।

वालुक्य तरेश कुमारपाल के अनुरोध से हेमक्य ने 'योग-शास्त्र' की रचना की थी। इसमे १२ प्रकाश तथा १०१- क्लोक हैं। जिस प्रकार दिगम्बर संग्नदाय मे योगिक्यपक मुमन्यक्रम 'बागाग्य' मन्य अप्रतिम है उसी प्रकार विवास प्रवेताम्बर सम्प्रदाय मे हेमचन्द्र का 'योग-शास्त्र' में एक महत्वपूर्ण सन्य है। १२ प्रकाशों मे विमक्त 'योग-शास्त्र' भी 'शानार्णव' के समान सरल सुनोध सस्क्र ने रचा गया है। इसका ६९ पधमय १९ वी प्रकाश अर्थान्त्र में और १२ वी प्रकाश के प्रारम्भिक ५९ पद्य भी आर्यान्त्र में, ५२-५३ ये दो पद्य कम से पृथ्वी व मदाकानता बृत्तों में तथा अन्तिम दो पद्य शाहू ने विकीडित बृत मे रचे गये हैं। येप सम्पूर्ण ग्रन्थ अनुष्ठुभ छद मे रचित है। प्रयम चार प्रकाशो पर विस्तृत टीका मिलती है, किन्तु अन्तिम आठ प्रकाशो पर सिल्प टीका मिलती है। सम्भवत हेमचन्द्र के शिष्यों में के किसी जिय्य ने टीका लिखी हो 'विपिष्ट-

'प्रोम-कारन' को अञ्चलपोपित्यन् भी कहा समा है। महस्य जीवन में आतम साधवा करने की प्रक्रिया का तिरूपण इसमें किया गया है। इसमें योग की परिभाषा, व्यायान, रेचक, कुम्मक, पूष्क आदि प्राणायामी तथा आसनो का तिरूपण किया गया है। 'योग-वारान' के अव्ययन एव जम्मता से मुद्रुप आध्यातिक प्रमति नी मेरणा मिलती है। व्यक्ति की अन्तपुंकी प्रमृतियों के खट्यातिक प्रमति नी मेरणा मिलती है। सम्मवत कुमारवाच को यम का मुनि जहाँ उपर्युक्त अहिमादि वनो का सर्वातमना पालन करते हैं वहां उस मुनि-धमं में अनुरक्त गृहस्य उक्त प्रतो का देशवा हो पालन करते हैं। इस गृहि धमं की प्ररूपणा करते हुए हेमजन्द्राचामं ने प्रयमतः दस म्लोको में ( ४७– ५७) यह बतलाया है कि कैसा गृहस्य उस गृहि धमं परिपालन के योग्य होता है। तत्परकात् पांच अणुद्रतादि स्वरूप गृहस्य के १२ प्रतो को सम्यकृत्य मूलक वत्ताक्त पहां उस मम्यकृत्य व उसके विषयमूत देव, गृह, धमं, का भी वर्णन करते हुए हादश प्रतो का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। प्रयम प्रकाश के अन्त से आदर्श गृहस्य का वर्णन अनुकरणीय है।

इस प्रकार आदर्श गृहस्य वनने के लिए द्वितीय प्रकाश वा आरम्भ अत-तिर्देशों से हीता है। गृहस्यों के लिए निर्देशित क्षतों के अन्तर्गत ५ अगुप्रत, ३ गुणक्षत तथा ४ शिक्षावत आते हैं। इन्हों को सम्मिलित रूप से द्वारण-वत भी कहते हैं। पूर्व निर्देशित पञ्च महाप्रत ही पांच अगुवत हैं तथा द्वितीय प्रकाश दन्ही क्षतों ना वर्णन विचारणा है।

तृतीय प्रवास मे तीन मुणद्रतों का वर्णन हैं। इसके अन्तर्गत मदिरा दौए, मांस दोष, नवनीत भक्षण.दौष, मधु दौष, उदुम्बर मक्षण दौष, रात्रि भोजन दौष आदि का वर्णन हैं। तत्रक्षात् चार विद्याद्रतों का वर्णन है। इसके बाद महा-श्रावर की दिन-वर्षा वा सुन्दर वर्णन विचा गया है। ब्राह्म मुद्रुतं में जायत होकर रात्रि में समनपर्यन्त सम्पूर्ण मार्यक्रम को समाविध सम्मन्न करते हुए मोक्ष का आनन्द अगुरु करने की वर्षय इच्छा करनी चाहिये।

बतुर्य प्रनाश में इन्द्रियजय, कवायनय, मन मुद्धि और राग-देव जय नी विधि षा विवेचन करने हुए समान भाव को उदीन्त करने वाली १२ भावनाओ

१- द्वादशवतः अणुवत, १- १ ऑहसा, २ सत्य, ३ वस्त्रेय, ४ अपरिष्ठह, ५ ब्रह्मचर्य

गुणव्रत ३- १ दिग्विरतिः २, मोगोपभोगमान, ३ अनर्पंदण्ड-

विरमण

हिट्यावत ४-- १ सामाधिन, २ देशावनाशिक, ३ पोपुछ, ४ अतिथिसविभाग ।

इन बती की मान्यता के सम्बन्ध में दो मत प्रवतित हैं। प्रयम मत में 'देशा-वकाशिक' वर्त' की मणना गुणप्रता में की मधी है और द्वितीय में शिशाप्रती में। प्रयम मत 'भोगोकभोगवरियाण' की जिशाप्रती में परिपर्शिक करता है और द्वितीय गुणप्रती में।

का वर्णन किया गया है। साथ ही वहाँ यह कहा गया है कि मोक्ष जिस वर्मक्षय से सम्भव है, वह बर्मक्षय आत्मज्ञान से होता है और वह आत्मज्ञान ध्यान से सिद्ध विया जा सकता है। साम्यभाव के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना वह स्थिर साम्यभाव भी सम्भव नहीं है। इसलिए ध्यान तथा साम्यभाव दोनो परस्पर एक दूसरे के कारण है। इस प्रकार ध्यान की भूमिका बाँधते हुए ध्यान का स्वरूप व उसने दो भेद-धर्म्य और शुक्ल, निर्दिष्ट किये गये है। तथा धर्म्य-ध्यान को संस्कृत करने के लिए मैत्री आदि भावनाओं को ध्यान का रसायन बत-लाकर उनका भी सक्षेप में स्वरूप दिखलाया गया है। इस प्रकार रत्नश्रयों का सम्यग वर्णन करने ने पश्चात चतुर्थे प्रकाश से प्रारम्भ मे मोक्ष की सुन्दर व्या-ख्या दी है। यह आत्मा ही चिद्रप है, ध्यानानि में सर्वकर्म भस्मसात होकर आत्मा निरुजन हो जाती है। क्पायों को जीतकर जितेन्द्रिय पूरुप को ही मोक्ष मिलता है। इसके बाद काम-कोध रूप का वर्णन किया गया है। इन्द्रिय जय तथा मन शक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करके सम-त्व प्राप्ति करनी चाहिये । तत्पश्चात् बारह भावनाओ का वर्णन है । तप के दो प्रकारो-बहिस्तप तथा आन्तरतप, का वर्णव किया गया है। ध्यान का वर्णन करते हुए "समत्वमलम्ब्याय ध्यान योगी समाध्रयेत" कहकर गीतोक्त सम-त्वयोग की ही आचार्य जी ने प्रतिष्ठा की है। ध्यान की सिद्धि के लिए योगी को, जिसने आसन पर विजय प्राप्त करली है, आत्मस्थिति के हेत्रभूत किसी तीर्थ-स्थान अयवा अन्य किसी भी एकान्त, पवित्र स्थान का आध्य लेना चाहिये। इसके लिए प्रकृत में पर्यंक, बीर, बचा, कमल भद्र, दण्ड उत्कटिका, गोदोहिका, और कामोत्सर्ग इन आसन विशेषों का निर्देश करके उनके पृथक पृथक लक्षण भी दिखलाये गये है।

पञ्चम प्रकाश में प्राणायाम की प्ररूपणा करते हुए प्राणापानादि वायु-भेदों के साथ पाषिय, बारण, बायब्य, और आग्नेय, नामक बायु-मण्डलो तथा उनके प्रवेण, निगमन को लक्ष्य में रखकर उससे सूचित फल की विस्तार से बर्ची की गयी है। योग की आश्चर्य जनक शक्तियों के बारे में भी वर्णन किया गया है। प्राणायाम का ३०० श्लकों में प्ररूपण करने पर भी शानार्णव के समान ही उसे मोदा प्राप्ति में बायक कहा गया है। हैमचन्द्र को शुभवन्द्र का इस विषय में श्रूणी मानता पारिये।

६ ठे प्रकाश में परणुरप्रवेश व प्राणायाम को निरर्थंक क्ष्ट्यद बतलाकर इसे भुक्ति-प्राप्ति में बाधक बतलाया है। साथ ही धर्म-स्थान के लिए मन को

इन्द्रिय विषयों की और से खीच कर उसे नामि आदि विविध स्थानों में से किसी भी स्थान में स्थापित करने की प्रेरणा की गयी है।

७ वें प्रकाश के प्रारम्भ में कहा गया है कि ध्यान के इच्छक जीव की ध्यान, ध्येथ और समके फल को जान लेना चाहिये । क्योंकि सामग्री के विना भभी कार्य सिद्ध नहीं होते है, तरनुसार यहाँ घ्यान के विषय में कहा गया है कि जो स्यम की धरा को धारण करके प्राणी का नाश होने पर भी कभी उसे नहीं छोडता है, शीत-उच्च आदि की बाधा से कभी व्यव नहीं होना है, कोघादि क्यायों से जिसका हृदय कभी कल्पित नहीं होता है, जो बाम-भोगों से विरक्त होबर शरीर में भी नि स्पृह रहता है, तथा जो सुमेर के समान निश्चल रहता है, वही धाता प्रशसनीय है ।

ध्येय (ध्यान का विषय) के पिण्डस्य, पदस्य, रूपस्थ और रूपातीत~ इन चार भेडो का निर्देश करके पिण्डस्य में सम्भव पाथिबी, आग्नेग्री, भारती, बारुणी और तत्रभू इन पाँच धारणाओं का पृषक्-पृथक् विवेचन किया गया है। साथ हो, उस पिण्डस्य ध्येय के आश्रय से जो योगी को अपूर्व शक्ति शास्त होली है, उसका भी दिग्दर्शन कराया गया है।

= ब्रें प्रकाश से पदस्य, ६ में प्रकाश से रूपस्य और १० में प्रकाश से रूपातीत ध्यान का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त १० वें प्रकाश में उस धर्मे-ध्यान के आज्ञा विजयादि अन्य चार भेदों वा स्वरूप दिखलाते हुए उक्त धर्म-ध्यान काफल भी सूचित किया गया है।।

११ वें प्रकाश में पृथक्तवितक आदि चार प्रकार के घुक्लध्यान का

उल्लेख करके केवली 'जिन' के माहातम्य को प्रकट किया है।

अतिम १२ वें प्रवाश के प्रारम्भ में 'श्रुतसमूद' और गुरु के मूख से को बुछ मैंने जाना है उसका बर्णन कर चुना है, अब यह निर्मल अनुभव-सिद्ध सत्व को प्रवाशित करता है' ऐसा निर्देश करके विकिप्त, यातायान, क्लिप्ट. सलीन, इन वित्त-भेदो के स्वरूप का कथन करते हुए वहिरात्या, अन्तरात्या और परमारमा वा स्वरूप भी वहा गया है। अन्त में वित्त वी स्थिग्ता पर विशेष यस दिया गया है। सभी समाधि-अवस्था प्राप्त होगर पुष्प गिद्ध वन जाता है। क्षाचार्य हैमचन्द्र के 'मोगशास्त्र' की इस दृष्टि से पतञ्जलि के योगमूत्र से राजना सचित प्रतीत होती है।

१-भावना १२-अनिहा, अशरण, ससार, एक्त, अग्यत्व, अशीप, आस्त्रव,

योगशास्त्र का विवेचन — विषय तथा वर्णन कम मे मौलिनता तया भिन्तता होने होने पर भी महाँग पतञ्जित के 'योगसूत्र' तथा हेमचन्द्र के 'योगशास्त्र' बहुत सी वाती मे समानता पायों जाती है। उदाहरणार्थ वर्मवाद को ही ले सकते हैं। क्मंबाद को ही ले सकते हैं। क्मंबाद को हान भारत में सभी दर्णन मानते हैं। क्मंबाद के अनुसार 'कृत-प्रणाक' तथा 'अकृता-पुणगम' नहीं होता है। अर्थात विवे हुए कमें का फल नष्ट नहीं होता और बिना किये हुए कमें का फल नष्ट नहीं होता और बिना किये हुए कमें का फल नष्ट नहीं होता और बिना किये हुए कमें का कल नहीं होता और बिना किये हुए कमें का कल नहीं होता और बिना किये हुए कमें का कल नहीं होता और बिना के सभी जोव अविवा, अहमर, बासता, राग-देव और असिन्तिया (मृत्यु भय) आदि के कारण दु.स पाते हैं। वे भौति-भौति के क्मं के फलस्वरूप सुत्य-दु स्व मोग करते हैं। योगसूत्र के दूसरे पाद मे कर्म-कल लादि के विषय मे वर्णन आता है। जब तक पूर्व फर्मजन्य सभी सम्कारों का नाश नहीं हो जाता और कित की सभी वृत्तियों का अन्त नहीं हो जाता तब तक दु खो के पुनरावर्तन की सम्मावना बनी रहती है। भूत और वर्तमान के विविध कर्मों से उत्पन्न सस्तारों को नष्ट करने के लिए समाधि की स्थिति मे बृदवापूर्व विषय रहना वडा ही दुस्तर कार्म है। इसके लिए विरसाधना और कठिन योगाभ्यास की ज़करत है।

जैन दर्शन में भी कर्मवाद प्राणभूत तस्व माना जाता है। हेमचन्द्र के योगशास्त्र ने अनुसार ससार की विषमता के मूल में कर्म का अस्तिरत ही है। सुख दुःख देने वाला कर्म-गुञ्ज आत्मा के साय अनादि काल से समुक्त है। इती के कराण आत्मा ससार में परिष्मण बरती है। बासना विभिन्न प्रकार ने परमाणु समूहों का एक समुच्य ही है। इसी को दूसरे शब्दों में कर्म करते हैं। आतामा की कर्मबद्ध अवस्था ही ससार है। जैन शास्त्रों के समान आवार्स हेमचन्द्र भी मानते हैं कि समूर्ण कर्मों का स्वार होते ही मुक्तजीव ऊर्घ्यं गति की प्राप्त होता है। कर्म के फल के विषय में हेमचन्द्र कहते हैं कि उग्र पाप की भाति

तप १२ - अनगम, अवसीवर्य, वृत्तिपरिसङ्यान, रसपरित्याम, विविक्त-ह १० शैंग्यासन, कायनलेश, प्रायश्चित्तन्त, विनय नैयावृद्धा, स्वाध्याय, ११ व्युत्समं, ध्याम वृत्राय ४ - क्रीध, मान, लोम, माना

संबर, निजंदा, धर्म, लोक, बोधिमावना रू अनगन, अवसौदयं, बृत्तिपरिसख्यान, रसपरिस्याम, विविक्त-

उप्र पुष्प का कल भी इस जन्म में मिल सकता है। जैन दर्गन के अनुसार कमें को परमान, सत् और उदयमान अवस्थाएँ मानी गयी है। इन्हें ऋमस वन्छ, सदा और उदय कहते हैं। योगमूज में त्रमश कियमाण, सञ्चित, तथा आरूप गाम से इन्हों अकस्थाओं का वर्णन किया क्या है।

नमंबाद ने बाद बन्ध और मोझ के विषय में भी दोनों के विवार एक से माञ्चन पहते हैं। कमें वा आत्यन्तिक क्षय होना ही मोक है। ईश्वरता और मुत्तता एक हो है। पातञ्जल योग के अनुसार चित्तवृत्तियों के निरोध के द्वारा आत्मा वर्धनमुक्त होकर आत्म-साझात्वार का अनुभव वरती है। कर्मबन्ध से सूट जाना ही मोझ है। पातञ्जल योग में यम-नियम, ध्यान, धारणा द्वारा स्वाधन अमप्रज्ञात सम्मोध तक पहुँचता है। वहाँ पहुँच जाने पर योगी समस्त विषय ससार से मुक्त होता है। इस अवस्था में आत्मा विशुद्ध चैतन्य स्वस्थ में रहती है और अपने कैबल्य या मुक्तावस्था ने प्रकाश को आनन्द केती है। इस अवस्था को प्राप्त करन पर पुरुप सभी दुखी से मुक्ति पा जाता है। इस अवस्था को धर्मीय भी कहते हैं व्योक्ति वह योगी के उत्तर कैवल्य या मुक्ति को वर्षा करते हैं।

जिस प्रवार ईप्रन रोप न रहते पर जयवा ईप्रम वा सम्बन्ध समाप्त हो जाते पर जाग स्वयमेव बुझ जाती है, उसी प्रवार मन वा उपर्युक्त कम से अणु पर पूर्ण रूप से सिद्ध होते ही वाट्यत्य दूर हो जाता है और वह पूर्ण रूप स शान्त वन जाता है। केवल झान, सर्वझता प्रकट होती है। आगे योगशास्त्र की समाप्ति करते हुए आत्मान्त्व को अनुपूर्ति वा वर्णन आवार्य हेमवन्द्र वंदिन द्यांग के समान ही करते हैं। मोख हो या न हो, परन्तु चित्त वी स्विप्द दशा मे परमान्त्व को वन्द्र होती है। श्री स्वप्त होता है। श्री स्वप्त होता है। श्री स्वप्त होता है। श्री स्वप्त का समानो पुद्ध भी नही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। १९१४१)

इस मोक्षांच्या की प्राप्त करते के लिए जो उपाय या साधन बतलाये हैं उनमें भी पातञ्जल योगमूत ह्या हेमचट वे 'योगकातम' में पर्याप्त सुरस्य हिसलायों देता है। आस्मोन्तित के साधन रूप में पातञ्जल योग की महत्ता को प्राप्त सोग सोग की महत्ता को प्राप्त सभी भारतीय दर्शना ने स्वीकार किया है। जब तक मनुष्य का नित्त या यन्त करण निर्मत और रिचर नहीं होता नव तक उद्ये धर्म के तथ्य ना सम्पक्त भाग नहीं हो सचना। आस्माहित के निष् योग ही स्वीच्य साधन है। इससे भारीर और मन की शुद्ध हो जाती है। तभी भारतीय दर्शन अपने-अपने तिद्धान्ती को प्राप्त की सीए सी सी स्वाप्त करने अपने साधन हो। को सीएक सीर्व के स्वाप, धाएका आदि के द्वारा अनुसव करने के लिए

१५६ आचार्य हेमचन्द्र

प्रयत्न करते हैं। योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इन बाठ साधनी से योग की साधना की जाती है।

जैन दर्शन के पञ्चमहात्रतो तथा पतञ्जिल योगसूत्र के यमो मे कुछ भी अन्तर नहीं हैं। जैन धर्म के समान ही योगसूत्र मे भी यम-नियमो की विवेचना की गयी है। योगी के लिए इन ही साधना अस्यावश्यक है वयों कि मन को प्रवेस वनाने के लिए बारीर को सवल बनाना अस्यावश्यक है। जो काम-कोधादि पर निजय प्राप्त नहीं कर सकता उत्तका मन या शरीर सबल नहीं रह सकता। जब तक मन पाप वासनाओं से भरा है और चञ्चल रहता है तव तक वह किसी विषय पर एकाग्र नहीं हो सकता, इस लिए योग या समाधि के साधव को सभी आसिकयों से और कुप्रवृत्तियों से विरत्त होना आवश्यक है। नियम का पालन का अर्थ है— सदाचार का पालन। अहिंहा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्यं और अपरिग्रह पांच यम हैं, तथा शौज, सन्तोप, तप, स्वाध्याय एव ईक्वर प्रणिधान नियम हैं। आवाय है मचन्द्र ने भी प्रतिपादित किया है कि सम्बक जान, सवा

सम्यक आचार से मोक्ष मिलता है । सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् व्यवहार से ही मोक्ष मिलता है। जैन दर्शन मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करने के हेत्र आचार को प्रधानता देता है। नये कर्मों को रोकने के लिए तथा पूराने कर्मों को नष्ट करने के लिए पञ्च महावृत पालन करना नितान्त आवश्यक है। शहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा अपरिव्रह पाँच वत हैं। पातञ्जल योगसूत्र मे भी यमो का वर्णन करते हुए काया, बाचा, मनसा अहिंसा का पालन करने के लिए कहा है तथा योग साधनो के लिए अत्यन्त सात्विक आहार की उपादेयता वतलाकर अभक्ष्य भक्षण का निर्पेध किया गया है। यदि सत्य भी परपीडाकर हो, तो न बोलना चाहिये । नौशिक तापस के सच कहने से कई मनुष्यों की कर हत्या हुई थी और उसे नरक मिला था। यह कथन मनु-वचन 'सत्य ब्रुयात, प्रिय ब्रुयात, न ब्रुयात सत्यमित्रयम्' इस से बिराकुल मिलता-जुलता है। इस प्रकार सत्य के विषय मे आचार्य जी ने मध्यम-मार्ग ही बतलाया है। ब्रह्मचर्य के विषय मे सुवर्णमध्य का अवलम्बन करते हुए वे घोषकास्त्र में लिखते हैं कि अपनी पत्नी की मर्यादित सगति के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार की काम-चेप्टा हेय है। इस व्रत का अभिप्रेय है वेश्या, विधवा, कुमारी और परपत्नी का त्याग । "धर्माविरूद्धो भूतेषु कामोऽ-स्वि" गीता की इस उक्ति से ऊपर की उक्ति में बहुत साम्य दिखाया देता है। अन्त मे अपरिग्रह वृत का वर्णन करते हुए हेमचन्द्र कहते हैं कि यह परिग्रह परिमाण

प्रत अच्छी समाज-ध्यवस्या का सर्जन कराने वाला व्रत है। श्रत से तृष्णा के समु-चित नियन्त्रण, एव सोभ पर अनुष्ठ हो जाता है। इसके साथ ही बैदिक कार्य-कर्मों में रात के भोजन का निरोध किया गया है।

इस प्रकार आत्मोन्नति के लिए आचार्य हेमचन्द्र जी ने अपने योगशास्त्र में आचार-धर्म पर विदोष जोर दिया है। पातञ्जल योग के अप्टाग साधनों म से नेवल पम-निपमों पर उन्होंने साम्प्रदापिक दृष्टिकाल से विचार विया है। जिस आत्मा की उन्तित के हेतु पञ्च-महान्नत थादि साधना ना वर्णन किया यया है उस सात्मा के विषय मे—आत्मा के स्वरूप ने विषय म भी 'योगमूत्र' तथा 'योग-मास्त्र' में बहुत कुछ साम्य पाया जाता है।

महींप पत्रञ्जलि अपने योगतूत्र में आत्मा को स्वमावत मृद्ध चैतन्य स्वरूप तथा नित्य मानते हैं। योगतूत्र के अनुसार आत्मा वस्तुत भारीरिज बच्छाना और मानसिक विकारा हो मुक्त रहती है, परन्तु अज्ञान के नारण यह विक्त के साप साथ अपना तादात्म्य कल्पिन कर लेती है। अमवश बहु अपने को विक्त समझने लाती है। इन्द्रिय निरोध हो विक्त का धारा प्रवाह बन्द हो जाता है और आत्मा को अपने यमार्थ स्वरूप ना शान होता है। यही आत्म-साक्षात्कार योग का छुट्टेस है।

जैन दर्शन के अनुसार, और 'योगधास्त्र' के अनुसार भी, कमें के अस्तित्व के काधार पर आतमा स्वत सिद्ध होती है। आधार्य हेमचन्द्र के अनुमार
आतमा चैतन्त्र स्वेच्छ परिणाम, कर्त-साक्षात्व, चोत्ता एव स्वेच्छ परिणाम
प्रतिक्षेत्र मिन्त है। आत्मा झानमय है किन्तु ग्रारीर के बाहर आत्मा का अस्तित्य नहीं है। आत्मा के आन इच्छादि गुणी वा शरीर में ही अनुभव होने के
बारण इन गुणी की बतानी आत्मा की गरिर में ही रहने वाली विद्ध होती है।
आत्मा के झानमय तथा प्रवाशमय होने के विषय में आधार्य जी निलते हैं हि
सब प्रकार वा (वधार्य-अयवार्य) आन स्वप्रकाशक (स्वस्रवेदन रूप) है अर्थात्
बह स्वय अपने आपको प्रवाशित करता है। चैते दीएक को प्रकाशन के निए
दूसरी बस्तु की अपेदा। नहीं वह स्वय प्रकाशनर है। वैते ही झान भी स्वप्रकाश
होकर ही पर प्रकाश करता है।

आचार्य हेमजब्द नी यह उदारता उनकी परमेक्तर विषयक कल्पना में भी दिखायी देती है। वे परमात्मा व्यक्ति के नही-उतके मुणो के पूजक हैं। "नमो वक्कार" म मचसे प्रथम "नमो और हत्ताण" से राम-देपादि आत्तरिक शबुजा का नाश करने वाले को नमस्कार कहा है। जैन दर्भन के निरीम्बरवाडी १६० अाचार्य हेमच द्र

होते हुए भी हैमजन्द्र ईंग्वरवादी—से प्रतीत होते हैं। बीतराग-स्तोत्रों में उन्होंने महाबीर की स्तुति की है, इतना हो नहीं सोमनाय के मन्दिर में जाकर उन्होंने सोमनाय की स्तुति की है। इतना हो नहीं सोमनाय के मन्दिर में जाकर उन्होंने सोमनाय की स्तुति की ही है। सर्व साधारण के लिए वे परमेण्वर के लक्षण देते हैं कि सर्वंत राम-देपादि समस्त दोगों में निर्मुंगत नैवीनयपूजित और यथा-स्थित तरवों के उनदेशक को ईंग्वर कहते हैं। वही परमेश्वर 'अहंत्' देव हैं। सभी वस्तुओं के ज्ञान में जो कावर्टें या आवरण है उनके नप्ट हो जाने पर अहंत्मुति वा यह स्वभाव ही हो जाएगा कि वे सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करें। किर सर्वंत्रत्व उनमें क्यों नहीं होगा? ज्ञान के बर्धमान प्रकप की पूर्णता जिसमें प्रकट होती है वह सर्वंत्र सर्वंदर्शी कह- ता है। जैनों के अनुसार ईंग्वर जात का कर्ता नहीं है। वे यद्यपि जगत सरदा के रूप में ईंग्वर को नहीं मानते हैं किर भी जैन-धमं में तीयंडकर हो सामों ईंग्वर है। जो-जो गुण ईंग्वर के लिए आवययव समझे जातें हैं वे साभी जैन तीयंडकरों में पाये जाते हैं। मार्य-स्तंन की लिए एव अन्त प्रेरणा के लिए इन्हीं की पूजा की जाती है।

पातञ्जल योगदशन के सेश्वर होने पर भी उसमे ईश्वर के स्वरूप की विवचना नहीं है। ईश्वर को उपयोगिता इसी में है कि वह भी पित्त की त्यापता या ध्यान के साधनों में से एवं है। इस अकर 'योगमूत्र' तथा योगयातत्र' इस विपय में भी पात-यास आरहे हैं। पातञ्जत 'योगमूत्र' के अनुत्य आसन, साधन के लिए अधिवारी- पात्र व्यक्ति की करूरत है। पाहे जो मनुष्य आसन, प्राणायाम, ध्यान-धारणी आदि नहीं कर सकता। मनुष्य आसन, प्राणायाम, आदि सोपान परम्परा से ही आत्मसालालार का अनुभव कर सवता है, अन्यया नहीं। अत पातञ्जल कर योगमार्थ एक प्रवार से रिवानित्त हो गया है। उसने द्वार सबने लिए खुने नहीं है। उसने सवते आत्मानुभृति देने वा आश्वासन भी नहीं विया गया है। 'योगवास्त' म सभी मनुष्य उनने बताये हुए मार्ग पर पत वर मृक्षावस्य हा अनन्य सुप्त कर सवते हैं।

जैन धर्म में सन कुछ आचार-धर्म में हो समाबिष्ट है। आनार धर्म में भी आवार्य हेमजन्द्र ने ऐमान्तिवता नहीं आने दी हैं। उतदा दर्शन ससार के भिन्न-भिन्न सतो के प्रति आदर्भ सहार के भिन्न-भिन्न सतो के प्रति आदर्भाव राजने वाला दर्शन हैं। यहाँ सबने निये द्वार खुले हैं। उनके मत में अनुसार ब्राह्मण, रमी, भूण, गाम, इन सबनी हत्या वरने से नत्य भोगने के अविवादी और ऐसे ही बन्य पापी भी योग मी मारण दिवर पाद ततर गये हैं। (१-२२नोव) अपराधिया के लिए भी बहाँ आएगीत्यान करने मा अवतर दिया गया है। 'अपराधी मनुष्य के अवर भी भन्न महावीर के

नेंत्र दया से सिनंक नीचे घुकी हुई पुतलो वाले सचा करणावना आये हुए किंचित् ब्रांमुओ मे आई हो मये। आचार्य हेमचन्द्र के विश्व-ब्यापक प्रेम ने तथा अनन्त बारण्य ने धर्म के द्वार सबके खोल दिये हैं। जिन भगवान की व्याख्यान सभा में विसी प्रकार का प्रतिबन्ध न सा।

बानार्य हेमचन्द्र ने समुचित दृष्टिकोण भेद के कारण मत-मतान्तरों में संकीणता आ जाती है। कामराग और रनेहराग का निवारण सुकर है; परन्तु अनिपापी दृष्टिराग का उन्हेंद्रन तो पिंडत और साधु-मन्तों के लिए भी दुम्कर है। यह वस्तुस्थिति वा सुन्दर विश्वण है। ससार के सभी बाद, सम्प्रवाम, गत इसी दृष्टिराग के ही परिणाम हैं। इस दृष्टिरांग के कारण ही सतार में अशान्ति एव दुख: दिलायी देता है। अतः विश्वकान्ति के विए तया दृष्टिराग के उन्हेंद्रत के लिये आचार्य हेमजन्द्र का 'योगणास्थ' आज भी अत्यन्त उपायेय प्रत्य है। हमारे धर्म-निरोध राज्य में साम्प्रत्यिक राग का बढ़ने के एदले ही उन्होंद्र सौंधनीय है। हेमचन्द्र के योगणास्थ की उपायेयता इसी में है। कर्म आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। कीचड़ में पैर डालकर फिर धोने की अपेक्षा तो कीचड़ में पैर न डालना ही जन्ह्या है।

आधार्य हेमधन्द्र के योगशास्त्र में शक्ति-सम्प्रदाय ने सिद्धान्त भी जगह-जगह विखरे मिलते हैं। श्री बालचन्द्र सूरि ने "वसन्त विलास" महाकाव्य के संग्लाबरण में बालि-ग्रहति का अनुगोदन किया है। श्वेतास्वर सम्प्रदायानुसार २४ तीर्थह्कर की २४ शासनदेवता मानी जाती हैं। सरस्वती के १६ विदाव्युष्ट माने जाते हैं।

जैन सासन में तीर्थदकार विषयक ध्यान-योग का विधान है। उस ध्यान के धर्मध्यान और धुक्कध्यान दो मुख्य विभाग है। उसमें धर्मध्यान के ध्येपस्करूप पर बेने हुए बार विभाग हैं-(१) जिंदर्स (२) परस्य (३) रूपस्य और (४) रूपवर्तित । जिस ध्यान में ध्येप अर्थांत ध्यान का आलक्ष्मन विण्डे में हो ऐसे ध्यान को पिण्डस्य ध्यान कहते हैं। जिसमें सच्य ब्रह्म के पण पर, वात्रम के ऊपर रचित सावता करती होती है उसे परस्य ध्यान कहते हैं। जिसमें आकार वाले अहत की भावता करती होती है उसे करस्य ध्यान कहते हैं और जिसमें निराकार आत्मित्रस्त होता है उसे रूपवर्तित ध्यान कहते हैं। इस चार प्रकार के ध्यान में पृथ्वी, जल बायु आर्थि की धारणा का कम पिण्डस्य ध्यान मोग में होता है। और इस पिण्डस्य ध्यान में अपनी आरमा को सर्वज्ञकर (सर्वज्ञमम) और करवाण पुण कुक्त अपने देश में सत्तत ध्यान करने वाले को मत्म मण्डल की सीरी शक्तियां, शाहितीं, आरि

धुद्र योगिनियाँ बाध नहीं कर सकती और हिस्स स्वभाव के प्राणी अगर उसके पास आकर खडे हो जाये तो स्वस्भित हो खडे रह जाते हैं। जैन प्रयान योग का हैमचन्द्र सूरि के अध्यात्मोपनियद नामान्तरवासे योगशास्त्र में अच्छी तरह से प्रतिपादन किया गया है।

पिण्डस्थ ध्यान के बाद दूसरा ध्यान पदस्थ वर्ग का होता है। इस ध्यान मे हिन्दुओं के पट्चक वेध की पद्धति के अनुसार वर्णमयी देवता का चिन्तन होता है । इस ध्यानयोग में हिन्दुओं के मन्त्र शास्त्र की सम्पूर्ण पद्धति स्वीकार की हुई प्रतीत होती है। नाभिस्थान में पोडशदल में सोलह स्वर-मात्राएँ, हृदयस्थान में २४ दल में मध्य कर्णिका के साथ में २५ अक्षर और मूल पुक्रज में अकचटता-पयश वर्णाप्टक को बनाकर मातृ ध्यान का विधान किया गया है। इस मातृ के ध्यान को सिद्ध करने वाले को नष्ट पदार्थों का तत्काल भान होता है। फिर नाभिरकद के नीचे अष्टदल पद्म की भावना करके, उसमे वर्गाष्टक बनाकर प्रत्येक दल की सन्धि मे माया प्रणव के साथ अहंन पद बनाकर, हस्व, दीर्घ, प्लत, उच्चार से नाभि, हृदय, कण्ठ आदि स्थानो को सुपुम्ना मार्ग से अपने जीव को उद्योगमी करना और उसके अन्तर में यह चिन्तन बरना कि अन्तरात्मा का शोधन होता है। तत्पश्चात् पोडशदल पद्म मे सुधा से प्लाबित अपनी अन्त-रात्मा को १६ विद्या देवियों के साथ १६ दलों में बैठाकर यह भावना करना कि अमृत भाव मिलता है, । अन्त मे ध्यान के आवेश से "सोऽहम्" "साऽहम्" शब्द से अपने को अहँ तु के रूप में अनुभव करने के लिए मूर्घा में प्रयत्न करना। इस प्रकार जो अपनी आत्मा को, जिस परभात्मा में से राग हैप, मीह, निवत हो गये है, जो सर्वदर्शी हैं और जिसे देवता भी नमस्कार करते है ऐसे धर्मदेश- धर्मीपदेश को करने वाले अहंत देव के साथ एकीभाव को प्राप्त हुआ अनुभव कर सके वे पिण्डस्य ध्येय सिद्ध निये हुए समझे जा सकते है।

इस सामान्य प्रतिक्रिया के सिवाय और भी अनेक मन्त्रों की परम्परा से शिल्युतः आत्म स्वरूप की भावनाओं ना विधान योगजास्त्र के अप्टम प्रकाश में कितकाल सर्वेज हेमचन्द्रसूरि ने विष्या है। इत मन्त्रों में प्रणव (ऊ) माया (हीं) आदि बीजाधार शिल-तन्त्र के जैसे के तैसे स्वीवार किये गये है। नेवल मुख्य देवता रूप में 'अरिहन्ताणम्' जैन पचाक्षरों सी गयी है। इस मन्त्र आति की प्रक्रिया वा हेमचन्द्रसूरि ने स्वय आविष्यार नहीं किया, परन्तु प्राचीन गणधारी द्वारा स्वीव्य मन्त्र सम्प्रदाय की रीति वे आधार पर ही इसवा वर्णन विषय है। यह तथ्य उनवे योगजास्त्र के द वे प्रकाश ने अन्तिम क्लोनों से स्पष्ट मासूम

होता है।

पदस्य ध्यानयोग का फल वर्णन करते हुए हेमसूरि कहते हैं कि ध्यान से योगी वीनराग होता है। इसने अतिरिक्त ध्या को तो वेचन प्रत्या तिस्तार हों समस्राना पाहिये। मन्त निद्या के वर्ण और पद को आवश्यकता हो तो विश्लेषण करना अर्थात् दिना सिध्यवाले पदी को भी प्रयोग म ताना चाहिये प्योशि वैद्या फरने से लदय बस्तु अधिक स्पष्ट होगी है। इस जैन शासन में मन्त्रभणी तस्य-रुत्त का प्राचीन गणपरो के प्रमुख पुरुषो द्वारा स्लीकार किये हुए हैं। यह आन बुद्धिमानों को भी प्रवाल देते हैं। इसलिए ये मन्त्र अनेक भय के बलेशों का गाण करने के लिए प्रकालित किए गये हैं।

योगशास्त्र के नवम और दशम प्रकाश में स्थास और रूपवित ध्यान के प्रवार का वर्णन है, परन्तु उत्तके साथ श्रीक्र-बाद ना सम्बन्ध नहीं है। उसके बार की सुम्लध्यान की प्रक्रिया भी ब्रीक्षा के साथ सम्बन्ध नहीं है। उसके बार की सुम्लध्यान की प्रक्रिया भी ब्रीक्षा के साथ सम्बन्ध नहीं रखती । साराश यह है ि ऐसा प्रशेत हाता है कि जिष्टस्य ब्यान योग में जैंनों को तब्त-साधना और तब्त-मिक की स्वीकाग है जीर मूल बस्तु को गरित को देवता भाव से श्रह्मीकार किया गया है। वैनो म भी मिलन विधा और शुद्ध विद्या का होना सम्बन्ध है। हैमचन्द्रसूरि ने लुद्ध विद्या पर ही जोर दिया है। श्री विटरनीरल अपने भारतीय साहित्य के दितहास में लिखने हैं कि हेमचन्द्र सी विटरनीरल अपने भारतीय साहित्य के दितहास में लिखने हैं कि हेमचन्द्र सी विटरनीरल अपने सारतीय साहित्य के दितहास में लिखने हैं कि हेमचन्द्र सी विद्या सी मैं इसी प्रकार का मत प्रकट करते हैं।

q—"पोपसास्त्र of Hemchandra does not mean merely meditation or absorption but religions exercise in general, the whole effort which the pious must made. The work contains complete doctrine of duties. The actual योग takes about 1/10 of the whole commentary. Hemchandra is well versed in Brahminical literature and quotes the versex from Manu." History of Indian Literature by Winternitz, vol If, Page 511, 569, 571 तथा योगसाह्य gives an account of duties of Jains and rigid practices peculiar to the asectic tempermanent of Jains."—History of Sanskrit Litrature by Varadachari, Page 101

हेमचन्द्र की धार्मिक आस्था का स्वरुप - धार्मिक आस्था के सम्बन्ध में विचार करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि हिन्दू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों ने भक्ति पथ को स्वीकार किया है। यह एक अत्यन्त प्राचीन साधना-मार्ग रहा है। आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों के विवरण से यह प्रभावित होता है कि केवल स्तुति-स्तोत्र या स्तव-स्तवन ही नही पूजा, वन्दना, विनय, मगल और महोत्सव के रूप में भी जैन भक्ति पनपती रही है। उनके सत से पूजा भक्ति का मुख्य अग है। ध्यान और भाव पूजा को एक मानकर ध्यान-भक्ति की एकता ही आचार्य हेमचन्द्र ने सिद्ध की है। उसके भावपूजा, द्रव्यपूजा जैसे कई प्रवारे भी बतलाये गये हैं। विनय और श्रद्धा का पनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। नृत्य, गायन, वादन, नाटक, रास, रय-यात्रा इत्यादि सभी कुछ भक्त के भावों की अभिव्यक्ति है। 'योगशास्त्र' के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जैनो का भगवान बीतरागी है। 'पर' मे होने वाला राग ही बन्ध ना हेत् है, परन्तु नीतरागी परमात्मा 'पर' नहीं अपितू 'स्व' आत्मा ही है । बीतराग मे किया गया अनुराग निप्काम ही है । भगवान अरहन्त या सिद्ध राग-द्वेपरहित होने पर भी भक्तो को उनकी भक्ति के अनुसार फल देते हैं। इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति पुण्यवर्धक कमों को जन्म देती है। स्तुति पुण्यभोग का निमित्त है, कर्म-क्षय का नहीं। भगवान जिनेन्द्र के चरण कमल-युगल की स्तुति को एक ऐसी नदी माना है जिसके शीतल जल से कालोदग्र दावानल उपशम हो जाता है, अर्थात मोक्ष मिलता है।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने दर्शन ग्रन्थों में एक और आत्मा के गीत गामे तो इसरी और अहुन्त के चरणों के निकट श्रद्धा के दीपक जलाये। उन्हीं ने

निर्गण और सगुण जैसे खण्डों की कभी कल्पना नहीं की।

हेमचन्द्र के ग्रन्यों से निदित होता है कि तीर्थयात्रा से भी भक्ति पर प्रदर्शित की जाती है। 'प्रबन्ध चिन्तामणि' के अनुसार सम्बाट कुमारपाल ने गिरमार की तीर्थ-यात्रा की भी। उस पर चढने के लिए सीढियाँ लगवायी थी। जसने भन्नकाय तीर्बक्षेत्र के उद्घार मे १ करोड ६० लाख रुपया व्यय किया था। स्वय आचार्य हेमचन्द्र भी तीर्थ यात्रा करते थे।

तर्थंडकरों के जन्म महात्सव, रय-यात्रा महोत्सव, इत्यादि प्रकारों से भी धार्मिक आम्याप्रकट की जाती थी। धार्मिक आस्था प्रवट फरने के से प्रकार भावार्य हैमबन्द्र को मान्य है। उन्होंने अपने महावीरचरित मे उस रथ-यात्रा भहोत्सव का सरस वर्णन किया है जो सम्राट कुमारपाल ने सम्पन्न करवाया था।

१-प्रतियाम प्रतिपुरमासमुद्रं महीतले । रथयात्रोससव सोऽहं स्प्रतिमानः वरिष्याति हेमचन्द्रावार्यमहावीरचरित-सर्गं १२-क्लो, ७६

"मोहराज पराजय" नाटक में भी कुमारमाल द्वाग रथ-यात्रा महोत्सव मनाने की आमा पेने का उल्लेख हैं। श्री सोमप्रभाषार्य के 'कुमारपाल प्रतिबोध'(१९८५ई.) में तो इस महोत्सव का विवाद वर्णन है।

तीर्षेड्करो के जन्मोत्सव के अवसर पर नृत्य-गाटपादिको का भी अंगोजन होता या। यह भी धार्मिन आस्था प्रकट करने का एक माध्यम था। कुमारविहार में भगवान महाबीर की मूर्ति की स्थापना के अवसर पर यथपान मोत के "मोहराज पराजय"नाटक का प्रदर्शन हुआ था। श्री लक्ष्मीकर ब्यास का मत है कि कुमारं-पान ने गुरू हेमचन्द्र से विश्व सर्व पुरुष में चैन धर्म की दीशा लेने के उपरान्त कुमारविहार का निर्माण और प्रतिष्ठा करवायी थीं।

"इन्द्रमहोत्सव" के प्रारम्भ से सम्बन्धित एक कथा 'नियध्विज्ञताका पुरुष चिंदा' ( १-६-२१४-२१ ) मे दी हुई है जिससे आचार हेमचन्द्र की प्राप्तिक आसाप का सक्तर भाष्ट्रम पवता है। एक बार ऋष्मदेव के पुत्र भरत ने इप्रदेव से पूछा कि क्या आप स्वर्ग मे भी इसी रूप मे रहते है 'इन्द्र ने उत्तर दिया कि सहु के इस को मतुष्य रेख ही नहीं सकता। भरत ने रेखने की इच्छा पकट की तो इन्द्र ने अवाडकारों से पुक्रोभित अपनी एक अपुत्ती भरत को दी। यह जगतीरपी मन्दिर के तिए दीपक के समान थी। राजा भरत ने ज्योध्या में उस अपुत्ती की स्वापना कर जो महोसखब मनाया वह 'इन्द्र महोत्मव' के नाम से प्राप्तित हुआ। यह कथा जावस्थक चूर्णि (पूर्वीर्ध ११३५०) और ब्युदेव हिण्डो (ए० ९५४) मे भी धी हर्ड है।

वे जैनाचार्य होते हुए भी सोमेश्वर की यात्रा में कुमारपाल के साथ गये में क्या बाबाहन, बबनुष्टन, मुद्रा, मन्त्र, न्यात, वितानन आदि स्वरूप पनोपपार विधि से उन्होंने शिव को पूजा की एव भगवान शिव को प्रत्यक्ष किया। साराज यह कि आचार्य हेमचन्द्र की धार्मिक आस्था का स्वरूप अतिवि-शांस एव व्यापक था।

विर्माण भनित, बन्दीस्वर भनित, चैत्यभनित,

९-श्री तक्ष्मीशकर व्यास-चौनुक्य कुमारपाल-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १६५४ पृष्ठ ३३, ४०.

२-मित के १२ भेद-सिद्धपतिः, शुत्रमितः, वारित्मितः, योगमितः आवार्ये भातः, पत्रमुद्ध पतिः, तोथंडवर पतिः, शान्ति मितः, समाधिमितः,

धार्मिक साहित्य में योगशास्त्र का स्थान-सस्कृत वा धार्मिक साहित्य सुदूर वैदिवकाल से आरम्भ होता है। येदों में जो कर्मनाण्ड विषयक साहित्य है वहीं प्राचीनतम धार्मिक साहित्य है। यजुर्वेद तथा बाह्यण-प्रन्थों से यह साहित्य विपुलता से प्राप्त होता है। उसी प्रकार स्मृतिकाल में या सूत्रकाल में सस्कृत में धार्मिक साहित्य वी सबसे अधिक समृद्धि हुई। इसके अन्तर्गत यज्ञसस्या वो स्थिर रखने के लिए तदनुकूल आचार-धर्म पर विशेष जोर दिया गया है, तथा वर्षाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की गयी है।

इस काल में धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत विशेषत कल्पसूत्र तथा गृह्यसूत्र आते हैं। योतसूत्र अपया कल्पसूत्र में वेदोक्त कमेंशण्ड का ही वर्णन है तथा गृह्यसूत्रों में चातुर्वण्यों के आचार-धर्म का वर्णन है। उसी समय बहुत से स्मृति ग्रन्थ मी लिसे गये जिनमें भी आचार-धर्म की प्रमुखता है।

जैन धर्म भी श्रमण प्रधान है जिसमे आचरण को प्रमुखता दी गयी है। केवल वैदिक कर्मकाण्ड के प्रतिबन्ध एव उसके हिंसा सम्बन्धी विधानों को छोडकर जैन धर्म एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म को ही स्वीकार करता है। सत्य, अहिंसा, सप, त्याग, साधना, वैराग्य आदि बाते जैन धर्म में वेदान्त के सदश ही हैं। इस दच्टि से आचार्य हैमचन्द्र के प्रन्थों का सस्कृत के धार्मिक साहित्य में विशिष्ट -स्थान है। आचार्य जी अपने योगशास्त्र मे कर्म-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा वरते हैं. सथा आत्म-चिन्तन के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यास पर जोर देते है। आत्मा की सत्ता एव साक्षात्कार के लिए आत्मा के विकास पर आचाये हेमचन्द्र बाह्मण धर्म के समान ही जोर देते हैं। आत्मा के विकास के अनुसार ही पच-महावृत इत्यादि द्वादश-वृतो का उन्होने योगशास्त्र मे दर्णन किया है। अतः हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र से न केवल जैनियो की आत्मसाधना करने की प्रेंरणा की अपितु नैष्कर्मं के प्रति आसक्त हिन्दुधर्म मे भी आत्म-साधना की प्रेरणा की । योगशास्त्र ये सभी गृहस्थी के लिए गृहस्थ जीवन मे आत्म-साधना करने की प्रेरणादी है और इस प्रकार पूरुपार्थ से दूर रहने वाले समाज को उन्होंने पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। उनका धर्म केवल उन पुरुषों के लिए है जो बीर और दृढचित्त है। इनका मूल मन्त्र मानो स्वावलम्बन है। इसलिए ये मनतात्मा को 'जिन' या 'बीर' बहते हैं।

सस्कृत का धार्मिक साहित्य अपनी चिसी-चिटी प्राचीन परम्परा को छोडकर बेप्णवधर्म अपना मित्रत सम्प्रदाय के रूप म नवा मीड ले रहा था । हुमचन्द्र का जीवन एव साहित्य इस सम्प्रदाय के साथ आचार-धर्म में पर्याप्त साम्य परता था। इस नथी दिवा में सस्ट्रत धार्मिक साहित्य था जो दिवास ही रहा या उसमे आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों ने अपूर्व योगदान देकर निकास में मदद दी है। उनने प्रन्यों ने सरष्टत के धार्मिक साहित्य में भिवत के साथ धमण-धमं का एवं तदयं कठोर साधानायुक्त आचार धमं का प्रचार किया। अत्यय सस्कृत के धार्मिक साहित्य में आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों का महत्वपूर्ण स्थान सदेव अधूण्ण रहेगा। तत्कालीन समाज में निद्रावस्य को भगाकर लाग्नित उत्पन्न करने का अय अधार्य को के धार्मिक प्रन्यों को भी है। उनके योगपात्म के ब्रध्यपन एवं बन्धां से बाध्यां निक्त प्रमां के प्ररेणा तो मिलती ही है। ऐहिक जीवन में साहित्य जीवन व्यतीत कर दीर्घां प्रांगे में एवं सदाचार से आदर्श नागरिक निर्माण कर समूचे समाज को सुध्यवस्थित करने में आचार्य हेमचन्द्र ने अपूर्व योगदान किया है। सक्षेत्र में राष्ट्रोत्यान के तिए राष्ट्रीय चित्रक का तिमाण करने में आचार्य हेमचन्द्र के धार्मिक साहित्य में आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों का स्थान सदा ही अनकरणीय देशा।

जैन धर्म का साहित्य अत्यन्त समृद्ध है। यह अधिकाशत प्राहत मे है। सूत्र काल मे जब अव्य दशंनी ने जैन-मत की आलोचना की तब जैनो ने अपने मत के सरकाय के लिए सस्कृत भाषा को अपनाया। इस प्रकार सस्कृत में भी जैन साहित्य का विकास हुआ है। प्राचीनतम धर्म प्रन्यों में चतुर्देशपूर्व और एनादश अर्थ गिनाये जाते हैं। वेकिन पूर्व प्रत्य कभी लुस्त हो गये हैं। उनके बाद कसण जपान, प्रनीचें यूत्र, इत्यादि नाना धेणी के प्रन्य लिये गये हैं। सस्कृत में जमस्वाति का 'तत्वाधीधममृत्य' मिद्रतेम दिवाकर का 'त्यायावतार' नैमिचड का 'इन्यसह्यह' मल्लिसेन की 'स्याद्वादमञ्जरी' प्रभावन्द्र का 'प्रयेप-कमलमात्य' आदि प्रसिद्ध दार्जीनक प्रन्य है।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने पूर्वयुर्ती सभी आचार्यों ने धार्मिक साहित्य का समुचित उपयोग विया और उसी परम्परा नो पुष्ट चरते हुए उसे विवसित करते हुए, उसे और आगे बडागा है। प्राणीन काल में जेन वर्ष ताहितक विचारी के नाम पर मानो चारित्रव ही था। मैनक वाधिकता, अगन, त्याचक विचेष और विया जाता था। आभ्यन्तर तम में स्वाध्याय ताचारी से आ गया था। मेनक अतन त्याम से मरीर तो जीणे होता ही है, मान भी जीणे, इशकाय, मरणासन्त हो जाता है, यह प्रतीति जैन पुराण पुराप की हुसरी की अपेधा बहुत वितम्ब से लुई। उमार-स्वाति ने सर्व प्रमम इस अनुभूति को स्थव किया। उमास्वाति से जैन देह में स्वांति तम से प्रमम इस अनुभूति को स्थव किया। उपास्वाति से जैन देह में स्वांति साम विचा। इस साम भी चैतना प्रस्पृतित हुई जो आहे

युन्दकुन्द, सिद्धसेन, अवलव, विद्यानन्द, हरिप्तद्र, यशोविजय आदि वे रूप मे विवसित होती गयी ।

हसी ज्ञान भी चेतना नो आजार्य हैमचन्द्र ने अपनी तर्कगुढ एवं
तर्कंसिद्ध तथा भनित पुनत सरस वाणी ने द्वारा निवास नी परमोन्च चोटी पर
पहुँचा दिया। इन्होंने पुरानी जडता नो जडमूल से उत्ताह पँक दिया, एव
आरामिवण्वास ना सञ्चार किया। और इस प्रवार आजार्य हैमचन्द्र के प्रत्यों ने
जैन धर्म के साहित्य में समुद्धि हो नी है, साथ ही इसमें उत्कृष्टता लाये। जैन धर्म
में साहित्य में चनने प्रत्यों वा स्थान अपूर्व है। और उनके प्रत्यों ने कारण
ही जैन धर्म पुंजरात में तो दृढमूल हुआ ही भारतवर्ष में स्थंत्र, विचेवत मध्यप्रदेश मे, जैन धर्म के प्रचार एव प्रसार में आचार्य हैमचन्द्र तथा उनके प्रत्यों
ने अभूतपूर्व योगदान निया है। इस दृष्टि से जैन धर्म के साहित्य में आचार्य
हैमचन्द्र के प्रत्यों का स्थान अपूर्व हैं।

१---जैन दशैन-मुनि श्री न्याय विजय जी-प्राक्तथन, शान्तिलाल

अध्याय: ७

उपसंहार

## भारतीय साहित्य को हेमचन्द्र की देन आचार्य हेमचन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा

साधारण तक पहुँच न सका । स्वयं जैन सम्प्रदाय में भी साधारण बौद्धिक स्नर वे लोग आवार्य हेमचंद्र वे विषय में अनिभन्न हैं। विन्तु आचार्य हमचन्द्र वा वार्य तो सम्प्रदायातीन और सर्वजनहिताय रहा है। और इस दृष्टि से वे अन्य सामान्य जन, आबार्यों एवं वियों से वही बहुत अधिन सम्मान एवं श्रद्धा वे अधिकारी हैं।

भारतीय इतिहास में १२ वी शताब्दी अर्थात् हैमचन्द्र-पुण जैन संस्कृति के जयभीप का मुन है। इस समय तथ धर्म, आचार और चिन्तन के क्षेत्रों को नित्यमित और निर्देशित करने वाले शास्त्रों और सुन्न-प्रन्थों का प्रण्यन हो चुना या एवं जन-जीवन की जान्हवी जैन आगमों की उपत्यका से उत्तर कर लोकभाषा की सपाट समतल भूमि पर विचरण करने लगी थी। विस्तार ने उसका वेग तथा भू-विस्थिप कर्यम ने उसका नैमंत्य कुछ क्षीण कर दिया था। आचारीमारि आगम सूत्रों के उभयतटस्पर्शी हुट्य कमारी के बीच उसका प्रवाह यद्यपि अपेक्षाञ्चत आबद था फिर भी उसकी श्रीतल मधुर पावन फुहार की आहलाद-दामिनी शक्ति से रचमात्र भी कमी न आने पायी थी।

हेमबन्द सच्चे अर्थ में आवार्य थे। आवार्य विशे वहते हैं ? आवार्य आवार प्रहुष करवाता है, आवार्य अर्थों की वृद्धि करता है । आवार्य करों की समावेश इसम हता है। आवक्त की परिभाषा थे आवार्य के सीनी धर्मों का समावेश इसम हता है। आजकत की परिभाषा थे अनुसार आवार्य किया वर्ष की शिष्टाचार तथा सद्वतीन सिसाता है। विवारों की वृद्धि करता है। जो इस प्रकार वृद्धि की वृद्धि करता है। जो इस प्रकार वृद्धि की वृद्धि करता है। जो विश्व तथा बृद्धि का विकास करने में समर्थ हो, यह आवार्य है। इस अर्थ में आवार्य हमनद्ध गुजरात के एक प्रधान आवार्य हो गये, यह नि सन्देह हैं। यह बात उनके जीयनकार्य का और लोक में उसके परिणाम का इतिहास देशने से स्पष्ट हो जाती है। आवार्य के सभी गुण हैमचन्द्र में विवासन थे।

सस्कृत साहित्य और विकमादित्य के इतिहास में जो स्थान कालियास का और श्री हर्ष के दरदार में जो स्थान बाणभटट का है, प्राय बही स्थान ९२ वी शताब्दी में चौजुक्य वशीद्रभव सुप्रसिद्ध गुर्जर तरेन्द्र शिरोमणि सिद्धराज जयसिंह के इतिहास में श्री हेमचन्द्राचार्य का है। शाच्या हैमचन्द्र अनेक विद्याओं तथा शास्त्रों में निष्णात थे। श्री सोमप्रमुस्रित ने जतार्थकाव्य में इनका गौरव पूजक उल्लेख किया है —"विद्यामोनिधि मद्य मदर मिर्टि श्री हेमच हो गुरू !। प्रत्यों की सर्वागवृष्णता चैकानिकता और सरलता की दृष्टि से इनका स्थान अद्वितीय है। निविद्यास्थाद्य निष्णुत्या तथा बहुजता के कारण उन्होंने कविकाल- सर्वेज्ञ को उपाधि प्राप्त की थी। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनका जीवन, उनका कार्य, उनका आचार-व्यवहार-वरित्र सभी गुण सतप्रतिसत आचार्य के समान थे।

आचार्य के साथ-साथ वे कलिकाल सर्वज्ञ भी थे। महान विद्वान के साय-साथ वे चमत्कारी पूरुप थे। योगसिद्ध हाने से उन्होंने अनेक अलोकिक बातें क्रियान्वित की थी। आचार्य हेमचन्द्र मन्त्र-विद्या में पारङगत थे किन्त उन्होंने उसका उपयोग सासारिक वैभवो नी प्राप्ति मे कभी नहीं किया। उनके पास विद्याएँ थी. मत्र थे और उन्हें देविया सिद्ध थीं । किन्तु आचार्य हेमचन्द्र ने जनका कभी रागात्मक प्रयोग नहीं किया। हेमचन्द्राचार्य स्वय चमत्कारसिद्ध पुरुष थे फिर भी वे लोगो को चमत्कार के जाल मे मोहिन करना नहीं चाहते थे। उनकी धार्मिक आस्था मुलरूप से बृद्धिवाद पर ही थी। हेमचन्द्र यद्यपि चुद्धिवादी प्रकाण्ड पण्डित ये फिर भी अलौकिक शक्ति पर उनका विश्वास या और वे अलौकिक शक्तियुक्त स्वयं भी थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता कुमारपाल की बीमारी अपनी मत्र-शक्ति से दूर की थी। वृद्धावस्था में लूता रोग हो जाने पर अप्टागयोगाभ्यास द्वारा लीला के साथ उन्होंने उस रोग को नष्ट कर दिया था । 'प्रभावकचरित' (४-११४-१२७) मे जोणिपाहड (योनिप्रामृत) ने बल से महली और सिंह उत्पन्न करने की तथा 'विशेषावश्यकभाष्य' (गाया १७७१) की हेमचन्द्र-सूरि कृत टीका मे अनेक विजातीय द्रव्यों के संयोग से सर्प, सिंह आदि प्राणि और मणि, सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों के पैदा करने का उल्लेख मिलता है। आज भी पाटन में उनकी अलौकिय मन्तियों के सम्बन्ध में नाना-प्रकार की किवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। वैसे भी ३॥ करोड पतियो के विराट साहित्य था एक व्यक्ति के द्वारा सुजन करना स्वय मे असाधारण बात है। बाभाय हेमबन्द्र अपने भव्या व्यक्तित्व के रूप में एक जीवित विश्वविद्यालय क्षयवा मृतिमान ज्ञानकोष थे। उन्होंने ज्ञानकोष के समकक्ष विशाल ग्रन्थ सहग्रह का भी भावी यीढी के लिये सजन किया या

को करीस इन्हें 'Intellectual grant' बहा है। वे सबसुक 'क्सब्स' साहित्य समा तर्क' अर्थात स्थानका, साहित्य तथा दर्शन के असाधारण आजामें वे। वे तुवर्णाम कानित वे तेजस्वी, आवर्षका, स्थित्य की धारण करने वाले महापुरूप थे। वे तपोनिष्ठ थे, साहत्येता थे तथा कवि थे। व्यत्तरी भी छुडाने मे वे प्रभाववारी सुधारव भी थे। उन्होंने वर्षामह और कुमारपात की

१--- प्रबन्धचिन्तामणि-हेमप्रबन्ध

सहायता से मधनिवेध सपस शिया था । उनशी स्वृतियाँ उन्हें सन्त गिद्ध शरती हैं, तथा आरम-निवेदा उन्हें योगी निद्ध शरता है। वे सर्वत ने अनन्य उपासक थे।

आषार्ष हेमचन्द्र में दिरस जीवन में पद-रद पर हम उननी विविधता, सर्वदेगीयता, पूर्णता, मविष्यपाणियों में सत्यता और कतिवाल-सर्वद्रता देग-सवते हैं। उन्होंने अपनी सान-ज्योत्स्ना से अधवार वा नाण निया। में महाँप. महारमा, पूर्ण समनी, उत्हृष्ट जितेन्द्रिय एवं अत्यष्ट सत्यागी थे। वे निर्भय, राजनीतिज्ञ, गुरुभत, मानुभत, मानुसत, क्या वाद्यानान्यदंक थे। वे सर्वधमीतमभायी, तत्य वे उपासन, जैन धर्म में प्रवादन तथा देश के उद्घारप थे। वे सर्वधमीतमभायी, तत्य वे उपासन, जैन धर्म में प्रवादन तथा देश के उद्घारप थे। वे सरस्य पे, उदार थे, निर्मुह थे। सबहुष्ट होते हुए भी, प्री० पीटसंन ने कथदों में, दुनिया वे किसी भी पदार्थ पर उनका तिस्तमान गोह नहीं था। उनवे प्रत्येक प्रत्य में विद्वार्थ की अवन्य पर उनका तिस्तमान गोह नहीं था। उनवे प्रत्येक प्रत्य में विद्वार्थ की अवन्य स्वाद्याति का प्रवास, राजवार्य में अविद्या, अहिंगा प्रधार में धीपंदृष्टि, योग में स्वादुमव का आवर्ध, प्रचारकार्य में स्वाद्यक्ष, उपदेश में प्रभाव, वाणी में आवर्षण, म्युतियों में गाभीर्य, हत्यों में बल, अलवारों से प्रसत्यार, मिव्यव्याणी में स्वाद्यंता एकम् तर्वक्षता सनकती है ।

शाचार्य हैमचन्द्र जेनाचार के प्रति केवल आस्थावान ही नहीं ये अपियु स्वय भी एक सूरि का जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने प्रभाव एवम् उपरेश से ३३००० प्रदुष्ट्य अपित सप्तमा १॥ लाल व्यक्ति जैन धर्म मे दीलित निये । इतान सब होते हुए भी हमचन्द्राचार्य प्रकृति से सत्ता थे। सिद्धराज जयसिंह एवम् कुमारपाल की राज्यसभा मे रहते हुए भी उन्होंने राज्यस्त्रि का सम्मान प्रहुण नहीं किया। वे राज्यसभा मे भी रहे तो आचार्य के रूप मे ही। गुजरात का जीवन उन्तत करने के निये उन्होंने आहिशा और स्वत्याना का रहस्य जनसाधारण को समसावा, उनसे आयरण करामा और इसीलिये अन्य स्थानों की अपेक्षा गुजरात मे अज भी अहिंसा को जब अधिक मजबूत है। गुजरात मे श्राह्म भी अहिंसा को जब अधिक मजबूत है। गुजरात ने श्राह्म को प्रवत्या का अपेय आचार्य हैमचन्द्र को ही है। गुजरात ने ही आवार्य हैमचन्द्र को जन्म दिया तथा गुजरात ने ही आगे जाकर महात्या गांधी को जन्म दिया। यह देवी घटनाओं का चमस्कार प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में आचार्य हैमचन्द्र ने अपने दिया जावरण से, प्रशावकारी प्रचार एव उपरेश से आचार्य हैमचन्द्र ने अपने दिया जावरण से, प्रशावकारी प्रचार एव उपरेश से साहात्या गांधी के जन्म देवा तथा है हि । गुजरात में आचार्य हैमचन्द्र ने अपने दिया जावरण से, प्रशावकारी प्रचार एव उपरेश से साहात्या गांधी का जन्म दिया तथा है हि । गुजरात से से साहात्या गांधी के जन्म देवा है हि । गुजरात हो हम देवा परात्र का प्रवार से सावतारी प्रचार एव उपरेश से साहात्या गांधी के जन्म की प्रवर्णी हम सावतारी प्रचार एव उपरेश से साहात्या गांधी के जन्म की प्रवर्णी हम सावतारी प्रचार एव उपरेश से साहात्या गांधी के जन्म की प्रवर्णी हमानी देवार की थी।

भारत के इतिहास में यदि सर्वथा मध्यविरोध तथा मधनियेध हुआ है

१--हेमधन्द्राचार्य- ईश्वरलाल जैन-आदशै ग्रन्थमाला,मुलतान ।

तो वह सिद्धराज एव जुमारपाल के समय मे ही। इसका श्रेय ित सन्देह 
पूर्णतथा आचार्य हेमचन्द्र को ही है। उस समय गुजरात की शान्ति, तुष्टि, तुष्टि 
एवम् समृद्धि के लिये आचार्य हेमचन्द्र ही श्रभावणाली कारण थे। इनके कारण 
ही कुमारपाल ने अपने आधीन अठारह बढे देशों में चौदह वर्ष तक जीवहत्या का 
निवारण क्रिया था। कर्णाटक, सुजर, लाट, सीराष्ट्र, कच्छ, सिन्धु, उच्च भमेरी, 
महदेश, भालब, कोवण, कीर जानलक, सनादनका, मेबाड दिल्ली और जानसर देशों 
में कुमारपाल ने प्राणियों को अथयदान दिया और सालों अथसनों का नियंध

आवार्य हेमवन्द्र ने अपने पाण्डित्य की प्रक्षर किरणों से साहित्य, 
सम्झति और इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों को आलोजित किया है। वे केवल पुरातन 
प्रकृति के अनुवाधी नहीं थे। जैन साहित्य के इतिहास में 'हेमवन्द्र युप' के नाम,' 
से पृथक समय अवित किया गया है सचा उस युप का विशेष महत्व है। वे 
गुजराती साहित्य और सम्झति के आखा-प्रयोजक थे। इसलिये गुजरात के 
साहित्यक लिडान् उन्हें गुजरात का "ज्योतिर्धर" कहते हैं। उनका सम्भूण 
जीवन तत्वालीन गुजरात ने इतिहास ने साथ मुधा हुआ है। उन्होंने अपने 
ओग्रस्की और सर्वाद्वगयरिपूर्ण व्यक्तित्व से गुजरात को सवारा है, सजाया है 
और मुगुग तक जीवित रहने की गाति भरी है। 'हम सारस्वत सत्र' उन्होंने 
सर्वजनहिताय प्रकट किया। क० मा० मुखी ने उन्हें गुजरात का चेतनदाता 
"Creator of Gujarat consciousness" कहा है।

'निपरिकालाकापुरपचरित' की प्रश्नास्त में उन्होंने वहा है . कि व्याकरण की रचना तो सिद्धराज जयसिंह के अनुरोध पर की गयी किन्तु ह्याश्य, काव्यानुसासन, हरन्दोजनुसासन, योगसास्त्र आदि की रचना 'सोकाय' लोगों के लिये की गयी। यहा 'लोकाय' का अर्थ 'सामप्रदायिक मनोवृति के लोग जैन' किया जाता है, किन्तु नि सन्देह आचार्य हेमचन्द्र के सम्मुख जो योगुक्त अपवा पाठकवर्ष था वह जैन सम्प्रदाय से अधिक व्यापक था।

आषार्य हेमबन्द्र कलातमक निर्माण ने भी प्रेरक थे। इतिने प्रेरणा हेर परिचम तथा पत्रिचमोत्तर भारत मे अनेक मन्दिरो एउँ विहारों ना निर्माण हुआ। सिद्धपुर मे सिद्धराज ने रूद्रमहालय प्रासाद बनवाया। यह रहे हाय ऊँधा

९---अंन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास-मो द देसाई तथा युज्रात एण्ड इट्स लिटरेषर---- मा पुरुषी

सर्वोद्धगपुणं प्रासाद है । उस प्रासाद में अपवपति, गजपति, नरपति इत्यादि बहे-बड़े राजाओं की मूर्तियाँ बनवाकर हैं और उनके सामने हाय जीडे हुए अपनी मृति भी बनवायी है। सिद्धराज ने सहस्रलिड्य सरोवर बनवाया। कुमारपाल ने सोमेश्वर-सोमनाथ मन्दिर का उद्घार किया । कुमारपाल ने १४४० नये विहार बनवाये। त्रिभुवनपाल विहार मे पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना करवायी । इसके अतिरिक्त मूपक विहार, युकाविहार, करम्बकविहार, क्षोलिया विहार आदि विहार वनवाये । संसार-प्रसिद्ध ऐतिहासिक सोमनाय के मन्दिर का पुनर्निमाण आचार्य हेमचन्द्र की प्रेरणा से ही हआ था। 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' में इसका उल्लेख है। पञ्चकूल के मन्दिर का निर्माण पूर्ण हो जाने पर आचार्य हेमचन्द्र और कुमारपात दोनों ही देवदशंन करने के लिये गये थे। भाचार्य हेमचन्द्र के प्रभाव एव प्रेरणा से गुजरात तथा राजस्थान मे वने मन्दिर एव विहार कला के उस्कृष्ट नमूने हैं। उनमे बास्तुकला की सारी शैलियों का रामावेश हुआ है। उस समय के स्थापत्य निर्माण में द्राविड़ तथा आर्य-शैलियो भा समन्त्रय किया गया है। जैनो द्वारा निमित कीर्तिस्तम्भ अथवा मन्दिरों में पथ के रूप से निर्मित स्तम्भ उनकी कला के यश के परिचायक हैं। स्तम्भ पर नक्याशी भी पायी जाती है । आबू पहाड ५२ स्थित श्वेत पापाणों से बना हआ जैन मन्दिर स्यापत्य के वैभव का सूबक है। मन्दिरो के गुम्बद अध्ट-कोणीय हैं। मेहराबो की रचना कुछ इस तरह की है जिससे आठो स्तम्भ उस गुम्बद के अन्तरह्म की शीभा बढाते हैं। इस गुम्बद के मीतरी भाग के अलहकार पक एकहरे, दोहरे, तिहरे होकर गुम्बद के केन्द्र तक पहुँचे हैं। इस अलङकार चक का वैचित्र्य सथा उसकी समृद्धि दोनी उत्त्वकोटि की सुरुषि का सवर्धन तथा पोपण करते हैं । गुजरात के बड़नगर के सुन्दर तोरणी या प्रवेश द्वार की भव्यता, खुदाई की अनुगम पटुता तथा घोभा भारतीय स्थापत्यकला को ससार नी आखों में ति सन्देह क चा उठातों है। इस युग में भवन-निर्माण में भी जैनो ने काफी रुचि बतलायों और इस सब के प्रेरणास्रोत आचार्य हेमचन्द्र में। व्याकरण शास्त्र मे हेमचन्द्र का योगदान -मालद और गृजरात मे राजनीतिक ईर्प्या शताब्दियों से चली क्षा रही था। राजनीतिक ईर्प्या की यह भावना आगे जाकर साहित्यिक तथा सास्वृतिक क्षेत्र तक व्यापक हो गयी थी। भोजदेव के सगभग ८० वर्ष पश्चात् गुजरात के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह मालवा के भोजवशीय राजा यशोनमें देव को युद्ध में परास्त करके अवस्तिनाय कहलाने लगा

१-प्रबन्धिचन्तामणि तथा भारतीय वास्तुशास्त्र पृ. ७२-डी. एन. मुक्त ।

था। उस समय मिद्धराज जयसिंह उज्जैन मे आपे। 'प्रभावक चरिते' के अनुसार जब व्यविन सिंगण सिद्धराज जयसिंह को उज्जैन का वन्यालय दिला रहे थे
तब उननी दृष्टि ज्याकरण ग्रन्थ पर एडी। हेमबक्तावार्य ने बतलाया, यह शब्दसारत पर राज्य है। इसी तरह अलक्ष्यारखाह्म, दैक्कास्त, तकंसारज, हस्पादि
के अन्य थे बताते रहे। राजा ने पूछा, 'क्या हमारे यहाँ कोई विद्वान नहीं जो इस
प्रकार शास्त्रीय ग्रन्थ रचना कर सकें। सब लीग हैमचन्द्राचार्य की सरफ देखने
लगें। राजा ने हैमचन्द्र से इस सम्बन्ध मे पुन पुन आर्यना की' तब हेमचन्द्र ने
कहा, 'कर्तव्यानियें ने लिये आपने शब्द पर्याप्त हैं। भारतीय देशी के प्रणातय
में - व्याकरण प्रन्थ हैं। उन प्रन्थों नो काश्मीर से मगाइयें। तत्यकात् हैंपनन्द्र
ने उपलब्ध विभिन्न स्थाकरणों का सम्बन्ध अध्यान कर मिद्धां जाशिह के नाम
के साथ लोडकर 'सिंग्र हैम शब्दानुशास्त' नामच प्रन्य रखा।

जितने प्राचीन आएं व्याकरण वने उनमें सम्प्रति एकमान पाणिनीय
न्यानरण ही साद्योगाइन उपलब्ध होता हैं। गाणिनि के प्रश्नात् कई क्षताव्यिते
तम स्यानरण के तेल में वाणिनि ना ही सामाज्य रहा है। वार्तिकत्तर कात्याम
तथा महामाय्यकार पत्रज्जिति ने स्वर्ते बहुमूव्य सम्यो से पाणिनि ना हो भौरेत
बडाया है। कैयट ने 'महाभाष्य प्रदीच' लिखनर तथा ज्यादित्य वामन ने
'पाणिका-जुत्ति' लिखनर, जिनेन्द्रजुद्धि ने 'प्यार्त' प्रन्य लिखनर दस परप्परा को
पर्माच्य चोटी तक पहुँचाया, रिन्तु इस परप्परा में कुछ परिवर्तन कर, व्याकरण
की नयी प्रणाची नो जन्म वेन ना लेव जावार्य हैमनल्द्र में ही है।

पाणिति के 'अष्टाध्यायी' में प्रक्रियानुसार प्रवरण रचना मही है। कातन्त्र की प्रक्रियानुसारी परम्परा को पुनस्न्जीवित कर आयार्थ हेमवन्द्र वे व्याकरण के क्षेत्र में स्वय कर एक 'होस सम्प्रदाय' निर्माण किया । हेमवन्द्र के प्रकरणानुसारी 'सिटहैप' अथया 'अस्तानुसासन' कर एक्सी बैयाकरणो पर इतना प्रभाव हुआ कि पाणितिय नैयाकरणो ने भी अप्टाध्यायी की प्रक्रिया पद्धति से पठन-याउन की नयी प्रणाली का अविकार किया।

सोनहर्यी प्रांतास्त्री के बाद तो गाणिनीय व्याकरण की रामस्त पठन-याठन अकिया वन्यानुसार होने लगी। शुच्पाठ, कमानुसारी पठन-याठन वानै वानै उच्छिप्त हो नया। अच्छाध्यायी कम से पाणिनीय व्याकरण वा अध्यवन प्राय भुप्त हो गया।

आवार्य हेमचन्द्र के व्यावरण की पहली त्रिशेषता यह है कि उन्होंने स्पाकरण से सम्बद्ध सभी महर्गों का प्रवचन स्वय ही किया है। आवार्य हेमचन्द्र १७६ आचार्य हेमचन्द्र

ने अपने ध्याकरंण नी बृहत् वृत्ति मे कतिषय शिक्षामुनो को उद्धृत किया है। ध्याकरण की रचना मे यह असामान्य बात है। ध्याकरण की रचना मे यह असामान्य बात है। ध्याकरण की दूसरी विशेष्यता यह है कि सस्ट्रत ब्याकरण के साथ हो साय वह माइत तथा अपन्न शं का भी प्रामाणिक ब्याकरण है। उन्होंने अपने ब्याकरण पर दो बृत्तिया लिखी है, एक लघुत्रति तथा दूसतो बृहद्वृत्ति। इसके अतिरिक्त स्वोपग्रवृत्ति साहत धातूपारायण उणादि तथा क्षित्री बृहद्वृत्ति। इसके अतिरिक्त स्वोपग्रवृत्ति साहत धातूपारायण उणादि तथा लिइतानुवासन भी उन्होंने लिखा है। आचार्य देसवन्त्र ने अपने ध्याकरण पर एक बृहन्त्यास भी तिला है। पण्डित भगवानदास ने इसका अन्वेपण तथा सम्पादन किया है। कहते हैं कि उसमे ६४,००० हजार ख्वोक थे। सम्पादित अंश ने देखकर हम उसकी सत्यता के विषय मे निश्वत अनुमान कर सकते है।

इतनी विशाल एवं विराट् कृति को आश्वर्य जनक रूप से आचार्य जी ने अकेले ही सृजित किया है। हेमचन्द्र का व्याकरणशास्त्र में यह योगदान महस्व-पूर्ण है। किन्तु शब्दानुशासन को ही सम्पूर्ण न मानकर घब्दशास्त्र की सम्पूर्णता के लिये उन्होंने चार कोश ग्रन्थ लिखे। इतने पर भी आचार्य हेमचन्द्र ने विश्वाम नहीं किया। उन्होंने अपने व्याकरण की सोवाहरण व्याख्या करने के लिए शास्त्रकाव्य की भी दगान की। व्याकरण के क्षेत्र में इतन विशाल योग-दान पतन्त्रजाल के बाद अन्य किसी भी वैयाकरण ने नहीं किया।

प्राकृत व्याकरण मे अपम्नं स का प्रकरण तो उनकी अन्यतम विशेषता है ही किन्तु अपम्नं स के जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किये है वे अपम्नं स साहित्य के मीलिक रत्न भी हैं। हेमचन्द्र प्राकृत और अपम्नं स साहित्य के उच्चकोटि के आचार थे। अपभ्रं क तसा आचित्क बोलियो तथा विभिन्न विषयों का इतना बहा विशेषता उस गुग में और कोई नहीं हुआ। पाणिनि और सायण से इनका महत्व किसी प्रकार नम नहीं था। अपम्नं स मारा और साहित्य को हेमचन्द्र की देन— अपभ्रं स सब्द का अर्थ है

शिष्टेतर या शब्द का विनडा हुआ रूप। यह शब्द अपाणिनीय रूप के लिये प्रयुक्त होता या। अपभ्रं भ मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्यभापाओ की बीच की कडी है, जिसका अधिक लयाद परवर्ती अर्थात् भारतीय आर्य भाषाओं से हैं। अपभ्रं के अरोकृ नाम मिलते हैं, यथा अपभ्रं भ, अनहृष्ट, अपस्ट, अवहृष्ट द्वायादि।

महिष पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य मे लिला है कि, "भूयादोऽपशन्दाः अल्पोपातः गन्दाः । एककस्य हि शब्दस्य बहुदोऽपञ्ज शा. तदाया-गौरित्यस्य शब्द-स्य गावी, गोणी, गोता, गोगोतितका इत्येवमादयोऽपञ्जभाः"। अर्थात् अपशन्द बहुत और सब्द (सुद्ध) योडे हैं, क्योंकि एक-एक सब्द के बहुत अपन्न स है, जैसे भी शब्द के भावी, गोणी, मोला, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्र श हैं । यहाँ पर 'अपम भ' शब्द अपशब्द के अर्थ में ही व्यवहृत है, और अपशब्द अर्थ भी सस्कृत ब्याकरण से असिद्ध शब्द है। उक्त उदाहरणों में गावी, गोणी इन दो शब्दों का प्रयोग प्राचीन जैन सूत्र ग्रन्थों में पाया जाता है । चण्ड तथा आधार्य हेमचन्द्र बादि प्राकृत वैयाकरणो ने भी ये दो शब्द अपने-अपने प्राकृत ब्याकरणो में लक्षण हारा सिद्ध विये हैं? । दण्डी ने अपने 'काव्यादर्श' में पहले प्राकृत और अपन्त्रं ग का अलग-अलग निर्देश करते हुए काव्यो में व्यवहृत आभीर प्रभृति की भाषा को अपम्त्र श कहा है और बाद में यह लिखा है कि 'शास्त्र में सस्कृत भिन सभी भाषायें अपभ्रंश कही गयी हैं । प्राकृत वैयाकरणो के मत में अपभ्रंश भाषा प्राकृत का ही एक अवान्तर भेद है। 'काब्यालकार' की टीका में निमसाध ने लिखा है कि "प्राकृतमेवापन्न म " (२-१२) अर्थात् अपन्न म भी गौरतेनी, मागधी आदि की तरह एक प्रकार की प्राकृत ही है। उक्त कमिक उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि पतञ्जलि के समय में जिस अपभ्राश शब्द का 'सस्कृत ब्याकरण असिद्ध' इस सामान्य अर्थ में प्रयोग होता या उसने आगे जाकर ऋमश. प्राकृत का एक भेड के विशेष अर्थ को धारण किया।

अपन्न श नाया के निवर्शन 'विकमीवेशीयम्' 'धर्मान्युव्य' जावि नाद्यग्राची में, 'हरिवन्नपुराण' (स्वयन्मू), 'पवस्वरित्उ' (स्वयन्मू), 'पवित्यसक्ह्रा'
(धनपाल), 'सजम मजरी', 'महापुराण' (जिनतेन), 'पतस्द चरित्उ', 'णायज्ञार चरित्उ' (वृद्यस्त्त्र), 'क्याकोय' (हरियेन), 'पारवेपुराण' (जन्दकीति),
'पुदसण-चरित्उ' (नयनिद्), 'क्ररकेव चरित्उ' (क्लकामर,), 'क्याविद्वअचरतीत्र',
'विवासवर्षकह्रा', 'सक्कुमार चरित्उ' (हरियन्न), 'सुगायनहचरित्त', 'कुमारपाल
चरित्व' (हेमचद्र), 'कुमारपाल प्रविवदेध', 'वयर्गतवरिगणी', प्रमृति काव्य प्रव्यो
में 'प्राकृत सक्षण', 'सित्वद्देम शब्दानुवास्त्व' (अपन्य क्रस्त्याप), 'सिशन्तसार', 'पुद्मायाविद्वन्य', 'पुत्रकृत सर्वस्त्यं आदि व्याकरणो में बोर 'प्राकृत विद्मत्त्र',
'पुत्रचोऽनुवासन' आदि द्वन्द-पत्यो में पाये जाते हैं। अधिकतर अपन्न'च साहित्य
कोन पाण्यानारी में प्राप्त हुवा है वर्षात् व्राव्यक्त काव्यक्त मार्वहत्व सामने आया है। जेगी हारा रचित पूरणवाहित्व,आक्यानक नाव्यक्त मार्वव्यक्त सामने आया है। जेगी हारा रचित पूरणवाहित्व,आक्यानक नाव्यक्त मार्वव्यक्त सामने आया है। जेगी हारा रचित पूरणवाहित्व,आक्यानक नाव्यक्त मार्वव्यक्त सामने आया है। जेगी हारा रचित पूरणवाहित्व,आक्यानक नाव्यक्त मार्वव्यक्त सामने आया है। जेगी हारा रचित पूरणवाहित्व,आक्यानक नाव्यक्त मार्वव्यक्त सामने आया है। जेगी हारा रचित पूरणवाहित्व,आक्यानक नाव्यक्त सामने सामने

१— सारीणियाओं गाबीओ, गीण वियान (आचा २,४,४), गोबीण संगेल्स (व्यवहारसूत्र च ४) णगरमाबीओ (वि पा १,२-पम २६) २— प्राहत लंबान २,१६ तथा है. प्रा. २, १७४

३--- भाज्यादर्श १-३६

और उपदेशात्मक धार्मिक और खडनमडनात्मक प्रशस्तिमूलक रचनाएँ मिली है। इतना ही नहीं, इनके अतिरिक्त मुक्तको के रूप मे विशुद्ध लौकिक श्रृडगारिक काव्य भी मिले है।

डॉ होर्नेलि के सत में आयों की कथ्यभाषाएँ मारत के आदिमनिवासी अनार्य लोगों की भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रूपान्तरों को प्राप्त हुई थी वे ही भिन्न-भिन्न अपम्न म भाषाएँ । सर ग्रियसँन प्रभृति आधुनिक भाषातरका इसको स्वीकार नहीं करते । इनके सत से व्याकरण नियमित भिन्न-भिन्न
प्राक्तत भाषाएँ जनसाम्रारण में अप्रचलित होने के कारण जिन नृतन कथ्यभाषाओं की उत्पत्ति हुई थी, ये ही अपन्न य भाषाएँ हैं। ये अपन्न सा भाषाएँ
ईसवी पन्नम शताब्दी के बहुत काल पूर्व से ही व्यवहृत होती थी। महाकवि
कालिवास के 'विक्रमोर्च शीयम्' नाटक में अपन्न सा के रूप पाये जाते हैं। अतकालिवास के समय से ही अपन्न सा भाषाएँ साहित्य में स्वान पाने लगी थी,
यह स्पष्ट है। ये अपन्न सा भाषाएँ प्राय: दणम सताब्दी पर्यन्त साहित्य की माषाएँ
विभिन्न प्रदेशों में पर्यकाल में प्रभवित थी।

अपभं म के बहुत भेद हैं। 'प्राइतचिद्रका' में इसके २७ भेद बताये गये हैं।

मार्केण्डेय ने अपने 'प्राइत सर्वेस्व' में इन भेदों को नगय्य कहकर समस्त

अपभं में, ने नागर, ब्राच्य, उपनागर, इन तोन प्रधान भेदों में ही विभाजित किया

है। जिन अपम्र म साहित्य में निबद्ध होने से जो रूप पांगे जाते हैं उनके सक्षण
और उदाहरण आचार्य हेमचन्द्र ने केवल अपभ्र म के सामान्य नाम से बौर

मार्केण्डेय ने अपम्र म के तीन विशेष नामो से दिये हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने
'अपभ्र म' इस सामान्य नाम से जो उदाहरण दिये है वे राजपूताना तथा
मुजरात प्रदेश के अपभ्र म से ही सम्बन्ध रखते हैं। ब्राच्यापम्र म नित्य प्रदेशिय
अपंभ्र म से समस्द है। इसके सिवाय मौरसेनी अपभ्र म के निदर्शन मध्यदेश
के अपभ्र म में पाये जाते हैं।

सहरराष्ट्री आहत में ब्वञ्जनों का क्षेत्र सवरिका अधिव है। अपधां में में उक्त निमम का ब्यवम देखने में आता है। महाराष्ट्री में जो ब्वञ्जन वर्णे-क्षेत्र देता जाता है अपधा मा चेतको अपेशा अधिव नहीं, कम ही वर्णतोग पाया जाता है। मह, समुक्त र नार भी विद्यमान है। वर्णतोग की गति ने महाराष्ट्री को स्वर बहुल आवार में परिणत कर दिया था। अपधा मा में उसी

१-वर्गीय साहित्य परिषद पत्रिका, १३१७

नी प्रतिक्षिया आरम्भ हुई और प्राचीन स्वर-ध्यज्जतो नो किर स्थान देकर भोषा को भिन्न आदर्ज में गठित नरने की चेप्टा हुई। प्रादेशिक अपग्रंश भाषाएँ साहित्व नी भाषाओं के रूप में उनत होने सगी। "मुभव्योऽपग्र श. सरसरचन मुत्तवचनम्" अपग्रंश भाषा भ्रव्य है, पैशाची की रचना रसपूर्ण है।

अपभ्र श साहित्य की रचनाए मुक्तक और प्रबन्ध दोनो रूपो में मिलती हैं। जैनो द्वारा लिखित तीन प्रकार की प्रवन्धात्मक अपभ्र श रचनाएँ मिलती हैं- पुराण साहित्य, चरितकाश्य तथा कचाकाव्य । विग्रह लौकिक थुगारिक अपभ्रंश काव्य आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्यों में मुक्तकों के रूप में तथा सन्देश रासकादि के रूप में मिलता है। आचार्य हेमचन्द्र के साहित्य में 'कुमारपाल चरित', 'प्राकृत शब्दानुशासन' का अन्तिम भाग, 'छन्दीऽनुशासन' तथा देशों नाममाला में अपध्र श पद्य पाये जाते हैं जिनसे उस कालतक के अपन्न श साहित्य का भी अनुमान किया जा सकता है। हैमचन्द्र के 'कुमारपाल चरित' नामक प्राष्ट्रत इयाश्रय काव्य के अन्तिम सर्ग मे १४-=२ तक परा अप-भ्र श में मिलते हैं। क्या की दृष्टि से प्रथम सर्ग से अप्टम सर्ग तक नगरवर्णन-ऋतुवर्णन, चन्द्रोदय, जिनमन्दिरममन, पुजनादि विषयो का वर्णन विशव और सुविस्तृत है। काव्य और व्याकरण की खावश्यकताओं की एक-साथ पूर्ति वडा दुप्कर कार्य है। इस दुष्कर कार्य को ही हेमचन्द्र ने अपनी इस कृति में वडी कृशलता से निवाहा है। इसकी त्लना संस्कृत साहित्य के एक 'मट्टी काव्य' से की जा सकती है, जिन्तु 'मट्टी'मे वह पूर्णता और कमबद्धता नहीं जो हम हेमचन्द्र की कृतियों में मिलती है।

आचार्य हेमजन्द्र के 'शन्दानुत्तासन' के अप्टम अध्याय के चतुर्य पाद में अपझ श भाषा का निरूपण अनितम १९८ सूत्रों में बढे विस्तार से किया है और इससे भी बढी विशेषता यह है कि इन नियमों के उदाहरणों में उन्होंने अपझ श के पूरे व्हा उदाहत किये हैं। उनके अध्यक्ष श के उद्धरण रसभावापन हैं। 'इन्दोऽ-जुशासन' में भी उन्होंने अपझ श खडें का समाजेश कर देने का प्रयन्त किया है।

पण्डित केशवप्रसाद मिश्र ने हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत अनेक दोहो को पूर्वी

हिन्दी मे परिणत करके दिलाया है। जैसे -

सन्ता भोग जु परिहरइ तमु कत हो बलिकीसु ।

तमु दहवेण वि सुण्डिअच जमु खल्लिहडूच सीमु ॥ हेम ५-४-३५९ आखत भोग जे छोडय तेह बन्ताक बलि जावें ।

तेकर देवय में महल जकर खललाउं सीस ।।

१-वासरामायण- राजशेखर-१-११

वैसे ही आगे मा पद्य देखिये:--दायसु उडडावन्ति अए पिड दिटठच सहस्रति । अद्धावलया महिहिगय अद्धापुट्ट त चत्ति ॥

--हेम ६-४-३४२

इस पद्म वा उत्तरकाल में राजपूताने में निम्नलिखित एम हो गया:--काम उडावन जावती पिय दीठो सहसत्ति ।

आधी चूडी कागगल आधी टूट तर्डित ।।

भाचार्य हेमचन्द्र के मुक्तक पद्यों में हमें स्वच्छन्द वातावरण मिलता है। जैसे.-

जिवें जिवें विवय लोअणह णिरु सामिल सिवसे इ।

तिर्वे तिर्वे वम्महु निअय सघरवर पत्यारि ति करवेई ॥ द-४-३४४ अर्थात् ज्यों-ज्यो वह स्थामा कोचनो की वकता-कटाक्षपात सीखती है त्यो त्यो कामदेव अपने वाणो को कठोर पत्यर पर तेज करता है।

पिय सगमि कड निदूडी विश्रही परोकल हो केम्य।

मइ विनि वि विलासिआ निदून एम्बन तेम्ब ॥ द-४-४१ द नामिका कहती हैं – न तो प्रिय सगम मे निवा है और न प्रिय के परोक्ष होने पर । मेरी दोनो प्रकार की निद्वा नष्ट होनयी ।

प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने हेमचन्द्र के ग्रन्थों के महत्व की और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। (१) "हेमचन्द्र ने पीछे न देखा तो आगे देखा, उधर का छटा तो इधर बढा लिया, अपने समय तक की भाषा का विवेचन कर डाला। यही हेमचन्द्र का पहला महत्व है कि और वैद्याकरणो की तरह केवल पाणिति के व्याकरण के लोकोपयोगी अश को अपने दचर मे बदलकर ही वे सन्तुष्ट गही रहे, पाणिति के समान पीछे गही तो आगे देखकर अपने समय तक की भाषा तक का व्याकरण बना गया"। (२) 'अपभ्र श के अश में उन्होंने पूरी गायाएँ, पूरे छन्द और पूरे अवतरण दिये है, यह हेमचन्द्र का दूसरा महत्व है। अपभ्रंश के नियम यो समझ मे न आते। मध्यम पूर्व के लिये पड़, 'गपय' मे थ की जगह घ होने से सबध और मक्कडघुरिय का अनुकरण प्रयोग विना पूरा उदाहरण दिये समझ में नहीं आता। (३) तीसरा महत्व हेमचन्द्र का यह है कि यह अपने व्याकरण का पाणिति और भट्टोजीदीक्षित होने के साथ-साथ उसका भट्टि भी है। उन्होंने अपने सस्कृत ब्राकृत ह्याथयकाव्य मे अपने ब्याकरण के उदाहरण भी दिये है तथा सिद्धराज कुमारपाल का इतिहास भी लिखा है। भटिट और भट्ट भौमक की तरह वह अपने सूत्रों के कम से चलता है। माकोवी का विचार है कि हेम ने वरुरिच के 'प्राकृत प्रकाश' के आधार

पर अपना प्राकृत व्याकरण बनाया किन्तु डा॰ पिशेल ने इस विचार का खण्डन क्या है। देश-दिशा के भेद से अनेव प्रकार की अपर्श्व भाषाओं के होने के कारण हेमचन्द्र के अपन्न न व्याकरण में अनेक प्रकार की भशाओं का आना अस्वा-भाविक नहीं । धूत्रं तुत्र प्रसिद्धि ब्रास, आदि दूसरी वीलियों के शब्द हैं । हेमचन्द्र ने इनके विषय में अपने अन्य सत्रों में भी बहुत कुछ जिला है। अपन्न शत्तण का सम्बन्ध वैदिक्तवत् से है, एहि वैदिक एमि से निकला है ।"

मदापि हेमचन्द्र ने भाषा की दृष्टि से अपभ्रं म दोहों को उद्धृत किया किन्तु निसर्गसिद्ध साहिन्यिकता उनके महत्व को बढा देती है। अपभ्रंश भाषा का प्रेम सम्पूर्ण दोहे को उद्धृत करने के लिये आचार्य को बाध्य करता है तथा उसके साहित्यक स्वरूप को व्यक्त करता है। इससे आचार्य की सग्राहिका प्रतिभा और उनके लोन-भाषानराग का पता चलता है। अपभ्रंश ब्याकरण में चद्धत दोहों को भू गारिक, बीरभावायन्त, नैतिक, अन्योतियरक, वस्तवर्णना-रमक और धार्मिक भेदों में विभक्त कर सकते हैं। रूपवर्णन देखिये.-

जिव तिव तिक्ला लेवि कर जइ समि छोल्लिज्जन्त ।

तो जइ गोरि हे मूह वर्माल सरिसिंग क विलहन्त ॥ ३६५-१ जैसे-जैसे तीक्ष्ण किरणो को लेकर यदि चन्द्र को छीला जाता तब वह गोरी के मुख-कमल की समता मुख पाता तो पाता । यहा तक्षि को छोल्व आदेश हो गया । बीररस का उदाहरण देखिये.-

एइ ति घोडा एह बलि एहति निसिआ खन्य।

एत्य मुणीसिंग जाणियङ जो नवि वालङ चमा ॥ ३३०-४ ये वे घोडे हैं, यह वह युद्धस्थली है, ये वे तीक्ष्ण तलवारें है, यही पर उसकी मुणीसिम पुरुषार्थं की परीक्षा होती, जो घोडे की बाग नहीं मोडेगा। यहा पर एते ते के लिमे हइ ति, खड्गाः के लिमे खमा हुम्याना रूप प्रयुक्त है। शृंगार और बीर का पिश्रित रूप देखिये.—

सगर- स एं हि ज बण्णिअइ देक्ख अम्हारा कन्तु ।

अइमत ह चरा कुसह गय-कुभइ दारन्तु ॥ ३४५-१ धैकड़ो युद्धों में जिसकी प्रशसा की जाती है, ऐसे अत्यन्त मत्त तथा हं कुछ की कुछ भी पर्वाह नहीं करने वाले गज़ों के कुम्भस्यलों को विदारने वाले मेरे कान्त भी तो देखो । वियोग म्युङ्गार का उदाहरण देखिये :-जे मह दिण्णा दिअहटा दद्दएँ पवसन्तेण ।

ताण गणन्तिए अगुलिस जञ्जरिकास नेहण ॥६~४-३३३

१ -पुरानी हिन्दी-प० चद्रधर शर्मा गुशेरी-पृष्ठ १२९

१६२ आचार्यं हेमचन्द्र

प्रिय ने प्रवासार्य जाते हुए जिसने दिन बताये ये उन्हे मिनते-गिनते नख मेरी अपुलियाँ नख से जीर्ण हो गयी ।

जइ ससणे हि तो मुअइ वह जीवद निन्नेह।

रिहिं वि पयोरेहिं गइय पर्णाक गज्जिह खलमेह ॥ -3-3६७ यदि वह मुफे प्यार नरती है तो मर गई होगी, यदि जीवित है तो नि स्तेह होगी । अरे खल मेव । दोनो ही तरह से वह सुन्दरी मैंने खो दी है – व्यर्थ गयो गरजित हो ?

महुकन्त हो वे दोसडाहेल्लिम झास्र हिआला।

देन्त हो हुउ पर उट्यस्थि जुज्झन्त हो करवालु ॥६-४-३७६ हे सिंब, मेरे प्रियतम मे केवल दो दोष है, झूठ मत कहो। दान देते हुए केवल मैं बच रहती हु और युद्ध करते हुए केवल तलवार!

भल्ला हुआ ज मारिआ बहिगि महारा कन्तु ।

लज्जेज्ज तु बय सिअहु जइभगा पर एन्तु ॥=-४-३५९ बहिन, अच्छा हुआ मेरा पति रणभूमि मे मारा गया । यदि पराजित हो वह पर लौटता तो मैं अपनी सलियो के सामने लज्जित होती ।

अत हम कह सकते हैं कि हेमचन्द्र का अपभ्र श प्रतिमित (Standard) अपभ्रंश है। शृङ्गारिक दोहों की परम्परा 'गाहा सत्तसई' से जोडी जाती है। जर्मन विद्वान रिचर्ड पिशेल कहते हैं कि "हेमचन्द्र के दोहो को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि वे किसी ऐसे सडयह के लिये गये हैं जो सतसई के उड़ग का है। शृहगारिक दोहो मे अधिकतर दोहे कवि-निबद्ध-वनतृ-श्रौढोक्ति के रूप में विद्य-मान है कई दोहे रतिवृत्तिप्रधान होते हुए भी वीररसपूर्ण दिखाई पडते है। नामिका ससी या दूती से रतिवृत्ति जागरित करने वाले भाव व्यक्त करती है अथवा पथिक से बाक्चातुर्य द्वारा गोपनवृत्ति की अभिव्यक्ति करती है। शृद्-गार रस के अतिरिक्त अन्य रसो के भी अनेक उद्धरण मिलते हैं। श्री मधुसूदन मोदी ने 'हेमसमीक्षा" नामक गुजराती पुस्तक मे हेमचन्द्र के दोहो की विविधता की चर्चाकी और भावात्मक दृष्टि से भी उनके मत मे अठारह कीररसप्रधान साठ उपदेशात्मक, दस जैनधर्म सम्बन्धी, पाच पौराणिक पदा हैं। शेप दोहों में से आधे तो शृङ्गार रस के लगते हैं और दो दोहे मूज के लगते हैं। श्री मोदी ने अपन्न मा सूत्रों की बृत्ति में हेमच द्राचार्य के लगभग १७७ दोहों की चर्चा की है। इसमे उनकी सर्वसङ्ग्राहर दृष्टि का पता चलता है। आचार्य हेमचन्द्र ने भाषा, छन्द, साहित्यिकता तीनो दुष्टिया से अपन्न श को सूब्यवस्थित तथा समृद्ध किया है।

इसी प्रकार हम देलते हैं कि अपन्न में व्याकरण में आये हुने उद्धरणों में गृह गार, बीर आदि तथा अत्य रहां का संगीग है। कही नीति-सम्बद्धी उक्तिया है, नहीं धार्मिक मुक्तियों या अत्योक्तियों है। इन उद्धरणों में अनेक अकार के इन्दर, रासक, रङ्का, दोहा, गाहा आदि दोहा प्रमुख है। तथमा, रूपक, उद्धेशा, अतियापीक्ति, विभावना, हेतु, अर्थान्तरत्यास आदि अनेक अलडकार भी हैं जो बाध्यारमकता नो और भी वदा देते है। जिनावार्य हैमकन्द्र ने बहुत ही सुन, जूझ है। क्ला ही गही साहित्यक प्रवृत्तियों को समझने के लिये भी इनका अध्ययन आवश्यक है।

हेमजन्द्र के अपम्र मा स्थानरण में उद्युत अनेक पश उनके पूर्ववर्ती जोइन्द्र, रागित्त, गोजराज, चण्ड, भट्ट नारायण, वाक्पतिराज, तथा अतात तीयक की रचनाओं में कमक्तः परमाप्पयास, पाहुडबोहा, सरस्वतीयण्डामरण, प्रकृत लक्षण, वेणीसहार, गडब्बही और मुक्त सत्वति से निये गये है। न्यूनाधिक परिवर्तन के साथ सम्भव है, हमचन्द्र द्वारा उद्धृत वयों में हेमचन्द्र के अपने भी वीते या पछ हो। बुद्ध अपभ्र म पच इन्दीज्जासन में भी निलते है। यहाँ इन सुन्दर साहिरियक दोहों में सरस्वता के साथ-साथ लौकिकजीवन और बाम्यजीवन के भी दर्शन हमें होते हैं।

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हेमचन्द्र के साहित्य का मूल्याङ्कन :---

भारत में आर्य भाषाओं का विकास मुख्यतया तीन स्तरों में विभाजित पाया जाता है। यहने स्तर की भाषा का स्वरूप वेदी, अह्मणी, उपनिषयों, क्रियों का सूव-प्रत्यों। और तृतीम का रामायण,महाभारतादि प्रपणों तथा काश कर्या प्रत्यों के पाया को उद्यों सही में महाबीर और बुद्ध द्वारा उत्त भाषाओं की अपनाया गया जो उस समय पूर्व भाषत की लोक भाषाएँ मी और जिनका विक्ष्य हमें पाणि विविद्य एवं अर्थमाण्यी जैनागम से दिखाधी देता है। तत्य-प्यात जो शरितनों एवं महाराष्ट्री रचनाणें मिलती हैं, उनकी भाषा को मध्यमुन के दिलाय स्तर की स्वरूप का स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप से सित ही से त्री से त्री से त्रां की हमारा में स्वरूप से का नाम विषयों सेती से त्री निकास हमा की सुक्या। मध्यमुन के तीमरे स्वरूप को अपन्न से का नाम विषयों गया है।

हैमजद के अपन्न वा से अनेक प्रकार की मापाओं था समावेग है। धून (=-Y-=१०), वुद्धा (३०९), प्रसाद (३९३), क्रॉप्पण, जोर्डण (३६९), यहन्ति गृहेन्वण (३४९, ३६४, ४३६) और बाबु (३६६), जो कभी 'र' और नभी 'क्ट' से लिखे आते हैं — ये दूसरी बोवियों के सन्द हैं, हैमच्यून ने इनके विषय में बहुत कुछ लिखा है। अपछ्य या में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि यह भाषा सिन्ध से बहुगाल तक बोली जाती थी। साहित्यक अपछ्यंश निश्चय ही प्राकृतमूलक अपछ्यंश है, जो उकार बहुल है। जैसे :-

> सस्कृत - रामः वन गतः। प्राकृत - रामो वण गओः। अपन्न शः - रामु वण गयउः।

हैमचनद्र के अपध्य थ व्याकरण एव साहित्य का अवलोकन करने से यह मालूम होता है कि अपध्य थ में सीन-चार कारक ही रह गये थे। अयोगात्मकता की ओर उसकी प्रकृति स्पन्ट दिखायी देती हैं। इसमें तक, केर आदि परसमों का उपयोग होने लगा था। क्रियाओं के स्थान पर क्रियाओं से खित विदेषणों का उपयोग होने लगा था। व्याकरण की इन विदेषताओं के खितरिक्त काव्यरचना की बिलकुल नयी प्रणालियाँ और नये छन्दों का प्रयोग अपध्य से पाया जाता है। दोहे और पहुडिया छन्द अपध्य थ काव्य की अपनी बस्तु हैं, इन्हीं से हिन्दी दोहों व चीपाईयों का आविष्कार हुआ है।

आचार्य हेमचन्द्र के साहित्य में 'अपन्न श का व्याकरण' एक अपूर्व देन है। उन्होंने उदाहरणो के लिये अपभा श के प्राचीन दोहो को रखा है इससे प्राचीन साहित्य की प्रश्रुति और विशेषताओं का ज्ञान होता है, साथ ही भाषा मे उत्पन्न परिवर्तन का पता चलता है। आवार्य हेमचन्द्र ने ही सबसे पहले अप-भ्र श का इतना विस्तृत अनुशासन उपस्थित किया है। लक्ष्यों में परे दोहें दिये जाने से लुप्तप्राय अपन्त्र श साहित्य सुरक्षित रह सका है। भाषा की नवीन प्रवृत्तियों का नियमन, प्ररूपण, विवेचन इनके स्थानरण में विद्यमान है। सरका-लीन विभिन्त प्रदेशों में भचलित उपभाषा, विभाषादि का सम्बक् विवेचन कर उन्होने अपन्त्र श को अगर बना दिया है। उसमे शब्द-विज्ञान, प्रकृतिप्रत्यय-विज्ञान, वाक्य-विज्ञान सभी भाषा वैज्ञानिक तत्व उपलब्ध हैं । प्राचीन-अविचीन ध्वनियो की सम्यक् विवेचना भी है। ब्रायुनिक भाषाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों का अस्तित्व उसमे विद्यमान है। हेमचन्द्र की भाषा पर प्राष्ट्रत, अपन्न म एव अन्य देशी भाषाओं के शब्दों का पूर्णत. प्रभाव परिलक्षित होता है। अनेक शब्द तो आयुनिक भाषाओं में दिललायी पडते हैं – जैसे लडडुक – लडहू, लाहू, अयवा गेन्द्रक-गेन्द, हेरिक- हेर (गूढ पुरुष), कुछ शब्द समीकरण, विपनीकरण इत्यादि सिद्धान्तो से प्रभावित हैं।

इस प्रनार आधुनिक भाषा—विज्ञान के लिये भी उनकी 'शब्दानुशासन' पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है। प्रत्येक स्तर के पाठक के लिये 'शब्दानुशासन' में सवकांग्र है। उनका व्याकरण-प्रत्य परिपूर्ण एवं समझने में सरल है। कातन्त्रस्वाकरण केवल लौकिक सस्कृत का व्याकरण है और यह भी अतिस्रशिष्टा । जान्द-व्याकरण में लौकिक भाग के साथ वैदिक स्वरप्रक्रिया भी है। पाल्यनीति का व्याकरण केवल लौकिक सस्कृत का है। इस वृद्धि से आचार्य हैमचन्द्र था व्याकरण सस्कृत और अपभाग सभी का सर्वाद्वगारिपूर्ण है। उसमें स्वेषक-पृति-कोच एव शाल्यकाव्य संयुक्त है। अत आचार्य हैमचन्द्र ना व्याकरणभाग में अपने योगतान है।

कया-साहित्य की प्रपति में हेमचन्द्र का योगदान- संस्कृत कथा-साहित्य में आचार्य हेमचन्द्र का योगदान सशक्त है। जनसामान्य मे प्रचलित कथाओं का साहित्यक और धार्मिक स्तर पर सर्वप्रथम सोहेश्य उपयोग जैन-बौद्धो ने ही किया। इन्होने लोकभाषा के साथ-साथ लोककपाओं का उपयोग अपनी बात की पृष्टि के निये किया । उन्होंने कुछ नयी कथायें गढीं, कुछ पूरानी कथाओं में परिवर्तन किये। जो काम बाह्मण-प्रत्यों ने कथाओं के माध्यम से किया था. वहीं काम जैन और बौद्धों ने लोक-कथाओं से लिया। सस्कत भाषा में लोक कथाओं का पहिला सोहे श्य सदयह हमे 'पञ्चतन्त्र' के नाम से उपलब्ध होता है। पञ्चतन्त्र की कहानियाँ धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूढ़िगत भार से सर्वया मूक्त, विश्वद व्यावहारिक जीवन की कहानियाँ है, जिनमे मानव-प्रकृति के उदात्त और कुत्सित दोनो स्वरूपों के दशन होते हैं । विश्व की उपलब्ध कहानियों में 'पञ्च-तन्त्र' प्राचीनतम है, यह निविवाद है। 'पचतन्त्र' का अनुवाद ससार की सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है। बास्तव में 'पञ्चतन्त्र' वर्तमान विश्व के कथा-साहित्य की पहली कृति है। 'हिनोपदेश', जिसकी प्रथम प्रति १०७३ ई० की मिली है, पञ्चतन्त्र के आधार पर तैयार किया गया ग्रन्थ है। "वेतालपञ्चिव-शति' कहानियों का एक सुन्दर सडब्रह है। इसी प्रकार की लोककथाओं का एक सब्द्रह 'सिहासन - द्वात्रिशिका" है जो विकम चरित ने नाम से प्रसिद्ध है । 'मुक सप्तित' मे ७० कथाएँ सङ्ग्रहीत हैं जो शुरू द्वारा कही गयी हैं। आवार्य हेमचन्द्र किसी रूप में 'शुक्र सप्तति' से परिचित थे, ऐसा डॉ॰ ए॰ बी॰ भीय या निश्चित मत है। वे लिखते हैं "हेमचन्द्र द्वारा दिया हुआ एक गदात्मक उद्धरण 'बृहत्कथा' से लिया हुआ माना जा सकता है अयवा हो सकता है कि वह किमी पीछे के सरकरण से या दूसरे स्रोत से लिया गया है। यह सम्भव है कि हेमचन्द्र द्वारा दिये गये वैशाची शब्दों के उल्लेख और जळाण

इस काश्मीरी ब्रन्य से लिए गये हो, किन्तु यह निश्चित है कि जैन ब्रन्यकार हेमचन्द्र किसी न किसी रूप में 'शुक सप्तति' से परिचित थे" ।

विश्वसाहित्य में भारत वे आख्यान-साहित्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। मीलिकता, रचना-मैतृष्ण, सथा विश्व व्यापक प्रभाव की दृष्टि से वह अनुषम और अहितीय सिद्ध हो चुका है। भारतीय लोक-साहित्य के परिज्ञान के लिये सस्त्रत आप्यानों का अनुशीलन परमावश्यक है। उपरेवारमक प्रवृत्ति ना मनोरजनकारी परिपाक नीति-क्याओं में हुना है। इनमें रोजक कहानियों हारा चरित्र-निर्माण का उपरेव होता है। ये नीति-क्याएँ सस्क्रत भाग्य की सत्त्रल एवं रोचक शैली का भी आदर्श उपस्थित करती है। इन क्याओं के प्रति-पाद्य सदावार, धर्माचार साथ व्यावहारिक सान होते हैं।

प्राकृत-जैन-कथा साहित्य जैन विद्वानो की एक विशिष्ट देन है। उन्होंने धार्मिक और लौकिक आख्यानी वी रचना कर साहित्य के भण्डार की समृद्ध किया । कथा, वार्ती, आख्यान, उपमा, दृष्टान्त, सवाद, सुभाषित, प्रश्नोत्तर, समस्यापृति और प्रहेलिका आदि द्वारा इन रचनाओ को सरस बनाया गया। सस्कृत साहित्य मे प्राय राजा, योद्धा, धनीमानी व्यक्तियो के ही जीवन का चित्रण किया जाता था, किन्तु इस साहित्य मे जनसामान्य के चित्रण को विशेष स्थान प्राप्त हुआ । जैन क्याकारों की रचनाओं में यद्यपि सामान्यतया धर्मोपदेश की ही प्रमुखता है फिर भी पादलिप्त, हरिभद्र, उद्योतनसूरि, नेमिचन्द्र गुणचन्द्र, मलधारि हैमचन्द्र, लदमणगणी, देवेन्द्रसूरि, आदि वया-लेखवो ने इस वभी को बहत कुछ पूरा किया। रीति-प्रधान श्रु गारिक साहित्य की रचना की कमी रह गयी भी । उधर १९-१२ शताब्दी से लेवर १४-१५ शताब्दी तक गुजरात, राजस्थान, मालवा में जैन धर्म का प्रभाव उत्तरोत्तर बढता जा रहा था। अनेक अभिनव क्या-वहानियों की भी रचना हुई। अनेक कथा-कोशों का मेग्रह किया गया। कथा साहित्य में तत्कालीन सामाजिक जीवन का विविध और विस्तृत विश्रण किया गया । विशिष्ट यति, मुनि, सती, साध्वी, सेठ साहुकार, मन्त्री सार्ययाह, आदि के शिक्षाप्रद चरित्र लिखे गये । इन चरितों में बीच-बीच में धार्मिक और सीनिक सरस क्याओं का समावेश किया गया ।

उपदेशात्मन नपाएँ, जितना साक्षान् उद्देश्य मनोग्जा में साथ उपदेश है, जैन धारित्य में प्रपुरता ने साथ पायी जाती हैं। जैन विदानो नी र्राय पहानियों ने बहुत भी, परन्यु साथ ही उनवा मैतिनता नी और दिशेव शंताय या। इसीमिये जैन नेतरन प्रारंध विकासित्य में आख्यानो जेसी अच्छी नहां- नियों को एव महान् साहिसक कार्यों में भाग सेने वाले उनके पात्रों को जैन धर्म ने व्याख्याताओं के रूप में चित्रित करने के प्रमन्त में विगाड देते थे। आचार्य हैमचन्द्र भी मन्त्रे जैत थे। के अपने धर्म के उत्नाही प्रचारक थे। धर्म में आख्या के कारण उन्होंन बस्तुओं और घटनाओं को विकृत रूप में देखा है। इस प्रकार के राज्याओं में हेमचन्द्र के 'परिक्षित्र्युवेन्' को प्रमा स्थान देना चाहिये- जो उन्होंक प्रित्माल्य कारण 'त्रिप्यिक्षाकापुरुषचित्रा' का एक परिक्षित्र्य है।

जैन परम्परा में पुरावचाएँ शेंलों और वहावतों में धार्मिक साहित्य की हित वे निवट पहुँचने की प्रवृति प्रदिश्त करती हैं। आवार्य हेमवन्द्र भी इसके अयवाद नहीं थे। उनका 'परिश्विष्ट्यवंद' कथा-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन वयाओं का उद्देश्य मनोरंजन की अपेक्षा उपदेश देना है। इस प्रम्य की अधिवाग पहानियों नैतिवता का प्रवार करने वाली हैं। जिन क्याओं वो आवार्य की कहते हैं, वे पीराणिक उपाध्यानों वे दग की न होचर विशेष रूप से साधारण लोककथाओं हैं। यत एक प्रवार से पञ्चतन्त्रादि कवाओं कें, ही लक्ष्य को उन्होंने अपनी वहानियों में आंग क्याया है तथा उनवा अपने सम्प्रदाय में प्रवार में साधारण रोत उपयोग कर तिया है। यह प्रवृति प्रभावन्द्र के प्रभावव्य च्यायों कें प्रवित्य से भी दिक्षायों देती है जिसमें हेमवन्द्र के 'परिश्विष्टगर्थनं' यो ही साथे बढाया है।

प्राचीन नीति-क्याओ एव लाक-व्याओ मे सथा 'परितिष्ठार्वन्' वी क्याओ मे भीतित अनार है। आधार्य हिनक्द ना प्रधान स्टय जैन धर्म प्रकार है। हमिलये 'पञ्चनत्व' या 'हिनोपदेस' के अनुहार वैकल प्रमुपित्या वी वहा- निर्मा 'परितिष्ठपर्वन्' मे नहीं जिनका एक्सात्र उद्देश्य सदाचार, राजनीति, स्यवहार एव कुणलता वा उपदेश था। 'मुहन क्या' अपवा 'क्यामरित्तासर में गमान इन कहानियो का उद्देश्य केवल मनोरकन नहीं है। उनका प्रधान सहय प्रमंत्रवार होने हे कारण उनमे ऐनिहासिक त्रव्यां को भी सरीक-मरोड कर सम्प्रदायतुतुन्त बनाया गया है। 'हिनोपदेग' और 'पञ्चतन्त्र' सम्प्रदाय-निरपेश है, दिन्तु हैमक्द के क्याओ का उद्देश्य जैन-प्रमंत्रवार है। यवा--परितिष्ठ-पर्वन्, क्याओ का स्वत्य क्यान-प्रमार है। यवा--परितिष्ठ-पर्वन्, क्याओ का स्वत्य क्यान-प्रमार है। यवा--परितिष्ठ-पर्वन्, क्याओ मा स्वत्य को प्रमार क्यान प्रमा हमा या। प्रमार को परितार को प्रकृति कहन ही पर्यो भी स्मित्य वह की बाह स्वत्य हमा हमा या। प्रमार को पर्वन्त में पर वार मं ही पुरे रहने की बाह स्वत्य ने वन नावी। प्रमार्व को प्राचित सार वर उत्तरे यह सात गर्य पर्यो। किर प्रवत्य निर्माण प्रमा भा भारत की पर्यो स्तर सात सात वर उत्तर सह सात गर्य पर्यो। किर प्रवत्य नाव्यीपृत्त प्रमा भीर की सात स्वत्य नाव्यीपृत्त पर सात भीर के सातिय से-महाविधिर भीर

सहिस्तिन् । स्थूलभद्र ने उन्हे पढाया । फिर वे जैन-धर्म के प्रचार के लिये विचरण करने लगे ।

आवार्ष हैमचन्द्र का 'परिशिष्ठपर्वन्' न क्वल जैन कथा सह्यहो मे श्रेष्ठ है अपितु सन्पूर्ण सस्कृत कथासाहित्य मे अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उसमे 'पञ्चतन्त्र' के अनुसार नीतिधर्म ना उपदेश है और 'प्रहत्कथा', 'क्यासरित सागर' के अनुसार मनोरजन भी है। अत 'पञ्चतन्त्र' और 'प्रहर्तकथा', का समुचित सामञ्जस्य आवार्ष हैमचन्द्र की कथाओं मे पाया जाता है। इसके अतिरिक्त धर्म प्रचार के साधन के रूप मे भी ये कथाए साधारण जनता मे लोक-प्रिय हुई। 'कथासरित् सागर' और 'परिणिष्ठपर्वन' की कतिपय कहानियों का रूपान्तर चीन की कहानियों मे भी पाया जाता है।

समस्यय भावना का विकास-नानारूपात्मक सृष्टि में सामन्त्रत्यका करने का प्रयास भारतीय सरकृति में बनादिकाल से होता आया है। बनेकता में एकता तथा एकता में अनेकता का साझारूगर प्रामित्तातिक काल में ही म्हण्य-प्रिनयों ने किया या। अत भारतीय दर्धन की वृष्टि प्राप्त्म से ही स्थापक रही है। यदाप भारतीय दर्धन की अनेक शालाएँ हैं तथा उनमें मत्नेय भी हैं किर भी ये शालाएँ एक-दूसरे की उपेक्षा नहीं करती हैं। सभी शालार एक दूसरे के विचारों को समझन का प्रयत्न करती हैं। विचारों की मुक्ति पूर्वक समीक्षा करती हैं और तभी किसी सिद्धान्त पर पहुचती हैं। इसी प्रनियास समन्यय भावना के इस स्थापक एव उदार दृष्टि से ही भारतीय दर्धन में समन्वय भावना ना विचास हुआ है तथा भारतीयों में परमत सिहण्यता, परधमं-बहिण्यता आयी है।

'एक सत् विधा बहुधा बदिन्त' इत्यादि उपनिपद्-वाक्य अथवा 'स्नैनाय नमः स्तेनातापतये नमः' इत्यादि उद्दूष्त के मन्त्र समन्त्रय भावना के ही प्रतीव' हैं। गीतम बुद्ध के 'मज्जिम मन्त्र' (मध्यम मार्ग) मी भी मही भावना है। जीवन वा व्यवहार समुचित इस से चलान के लिये भगवान इच्छा ने गीता में मध्यम मार्ग का ही उपदेश दिया है। ऐवान्तिक उपवास से मारीर मुखति का उपदेश वे गही करते। स्ताना ही छ्येय है, ऐसा वे नहीं कहते। उसी प्रवार मन तथा भारीर ने विकास को चुचतवर समान्त्र वरने वी अपेका धर्माविद्ध काम के पक्ष में उपवेश देते हैं। (गीता ६-१७, ७-११)

वेदपुराणों की बात तो समन्वयात्मक है ही, समय समय पर साधु सन्तो में, पांहे ये किसी भी सम्प्रदाय के क्यों न हा, सहिष्णुता का उपदेश देकर सम- ताहित्य मे देखने को मिलता है। जैन धर्म की अनेकान्त दृष्टि से वे इतने सागरस न्यय भावना का विकास हो किया है। जैन दार्गनिको ने वैदिक, आस्तिक, बौद्धादि दार्गनिको के विचारो का गम्भीर अध्ययन करने के पश्चात हो अपने सत्व-दोंन को रचना को है। इसीलिये परस्पर-विरोधी विचार-पढितियों का समन्व-करने जाने 'अनेकान्तवाद' का निर्माण वे कर सके। जैन दार्गनिको का कथन है कि प्रत्येक बस्तु अनन्तधर्मात्मक होती है। विश्वी वस्तु के सम्बन्ध में हम जो कुछ विचार करते हैं, उसकी सत्यवा हमारी विद्येष दृष्टि पर निर्मर करती है। हम यह समरण रखना चाहिये कि निर्मी विचय में नोई एक मत एकान्त सत्य गहीं होता, दूसरो के मत भी सत्य हो सकते है। इसीलिये जैन-वर्णन ने अन्यान्य मती के प्रति समादर या भाव विद्यमान है, आचार्य हेमजब्र ने अपने साहित्य में इसी समन्वय-भावना ना विकास किया है।

'शोबजास्त्र' में ध्यानयोग, आसन, आदि का वर्णन उन्होंने पातञ्जल-योग के सद्श ही किया है। यह भी उनकी असकी पता का परिचायक है। उनके मोक्ष का आनन्द भी दैदिक मोक्ष के समान ही है। आचार्य हैमचन्द्र ने 'सस्कृत द्रमाध्रय काव्य' मे अहंन तथा बहाा, विष्णु, महेग का एक रूपत्व दिलाया है। उसमें शिवस्तृति भी प्रनुर मात्रा में की गयी है तथा बीसर्वे सर्ग में तो शिवभक्ति का शुन्दर वर्णन मिलता है । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण 'इयाध्य बाब्य'मे जिवमहिमा का बातावरण एव वैदिक संस्कृति का प्रभाव है। इस दृष्टि-से उनका साहित्य ब्राह्मण सस्यृति से प्रमावित है, ऐसा वहा जा सकता है। योगशास्त्र में रूपस्य ध्यान वा वर्णन करते समय अष्टम प्रकाश मे ब्राह्मण-मन्त्रों के उँ हीं इत्यादि बीजाक्षर वैसे के थैसे ही आचार्य हेमचन्द्र ने स्वीकार किये हैं। पदस्य ध्यान में भी बेंदिकों के मन्त्र-भारत भी पद्धति भी स्वीकार विया है। अन्तर इतना ही है कि वे प्रणव के साम "अर्हन" पद जोड देते हैं। उनके साहित्य में पुराणों के दुव्टान्त, स्थर्ग के दृद्धादि देवताओं ना वर्णन भी पाया जाता है। पूजा-पद्धति भी पौराणिको के अनुसार पायी जाती है। इसलिये वे स्वय जनाचार्य होते हुवे भी सीमेश्वर की यात्रा में कुमारपाल के साथ गये थे तथा पञ्चीपघार विधि ने उन्होंने घन-यान शिव का पूजन किया । भगवान की मनीती किये जाने का भी धर्णन दनके साहित्य में आता है। साधना, आत्मसाझात्नार, समाधि ना बानन्द इत्यादि सन बातें दैदिक दर्शनावसार ही उनने साहित्य मे पायी बातीं हैं। पुष्पीत्रवय, सम्मा-र्थन, दक्षिणा इत्यादि बातो वा बैदिक सस्कृति के अनुरूप मधुर चित्र उनके

१ --इवायय-१।७६ तथा ५।१३३

हो गये थे कि वे अपने उपदेशों में सम्प्रदायातीत हो जाते थे।

आचार्य हेमचन्द्र के धार्मिक ग्रन्थों में ज्ञान और भक्ति में पुषकत्व मानते हुए भी अपुष्यत्व का निर्वोह हुआ है। आगे चलकर हिन्दी के जैन भक्त निर्वाश को यह बात विरासत में ही मिली। भक्ति और ज्ञान दोनों से ही स्वारमोपलिध होती है। स्वारमोपलिध का नाम ही मोझ हैं। आचार्य हेमचन्द्र के अनुनार भगविन्यत्व और आस्मित्या दोनों एक ही हैं। अत भक्ति और ज्ञान की एकस्पता जिस प्रकार जैन शास्त्रों में विदेशत. आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्थों में घटित होती है वैसो अन्यत्र नहीं। जैन भक्ति वी यह विशेषता उसकी अपनी है और इसका श्रेय अधिकांग में आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्था को ही है। यह अनेकान्ता-स्वक प्रस्पत्त के अनुहुष ही है।

आचार्य हेमचन्द्र के प्रत्यों मे चरित्र और भिक्त का उत्हृष्ट समन्वय पाया जाता है। इसरे खब्दा म वहाँ चरित्र की भी भक्ति की गई है। उनका आराप्य केवल दखेन और जान से नहीं अपितु अनौनिक चरित्र में भी अलद्कृत था। चरित्र की खिक्षा नि सन्देह आदर्श नागरिक निर्माण के लिए उपादेय है। चारित-भक्ति का सन्द्रम्य एवं और वाह्य सस्यार से हैं, तो दूसरी और दक्का सम्बन्ध आत्मा से हैं। इससे व्यक्तित्व का समुचित विकास होने के साथ सीप-भिम व्यवहार भी बनता है। आत्मा में परमात्मा का दिव्यालीक फंतता है। '

अप्वार्य हेमसम्द्र विस्ते भी ऐकान्तिक पक्ष को मानने वाले नहीं थे। आत्यन्तिक अवन्त्याग के भी व बिरोधी थे। 'शेल से दीषण और पानी से बूश नी भीति वारीरपारियों ने चरीर आहार-से ही टिक्त है। आज पा दिन दिना भोजन के बताति किया उसी प्रकार अब भी यदि मैं आहार प्रदूण न करूँ और अभिव्रहेनिन्छ बना रहूँ, तो उन चार हजार मुनियों की जो दबा हुई थो अपर्येत्र भूल से पीडित होकर जिस प्रकार वे व्रतभन हुए उसी प्रकार भविष्य के मुनि भी भूल से पीडित होकर जिस प्रकार है। अवार्य इस्पन्य विश्वा में लिये कल पडें ''। अत्या ने संस्वा में भी आवार्य हमनज्य के दिवार एक्पसीय नहीं है। आत्या का एक्पन्त और नित्य माने ता यह अयं हगा कि बादमा म दिसी प्रवार का अवस्थान्तर अथवा न्यित्यन्तर नहीं हाना अर्थात् उसे सर्वेषा पुटस्य नित्य मानना पढेंगा, और दसे स्वीवार करने पर मुक्त-दुताटि फिन्न अवस्थान्तर अथवा न्यार पाने से भी वे ही आपत्या सर्वा होती है। इसीलिये आपार्य हैसचन्द्र आत्या को तिव्यानित्य मानते हैं। एक्पन्त नित्य

१-त्रिपप्टिशनावा पर्व १-सर्ग १-वनोव २३६ से ४२ तव ।

वाद अथवा अनित्ववाद ,मुदोप है किन्तु नित्वानित्यवाद निर्दाप है। मुद्र कक पर वाला है, सीठ पित्तजनक किन्तु मिश्रण मे थे दाप नहीं रहते । (बीतराग) हैमनक के मतानुसार, सरव-रजन्म इन परस्पर विरुद्ध तीन गुणो से मुक्त प्रकृति को स्वीकार करा है। एकही चस्तु मे सिन्त घर्मो, लक्ष्मण एक अवस्पाओं के परिणामों की सुचना करता हुआ सम्मु मे लिन्त घर्मो,लक्षणो एव अवस्पाओं के परिणामों की सुचना करता हुआ योगदर्शन स्मादवाद का ही विश्व उपस्थित करता है। इस प्रकार आवार्य हैम-पाद के सावने से अनेतम-ता प्रमु में सिन्त के सावने से अनेतम-ता दर्शन से परस्पर भिन्न दृष्टिकोण अभिन्नता की और जाते है। परमृत सहि-द्याता वदती है। दृष्टि व्यापक होती है। भगवान में भी वे समन्त्य भाव से ही देखते हैं। इस प्रकार करते हुए 'विश्व अपसु से समन्त्र करते हुए 'विश्व अपसु एवं पत्र चुर्मुव कुटुम्बवम्,' की भावना जनमानस मे प्रचारित करने का प्रवार करते हैं।

भमन्वय-भावना के विकास ने कला के क्षेत्र में भी प्रमृत योगदान दिया है। जैन श्लोग सरस्वती ने भक्त थं। उनका यह भक्तिभाव केवल स्तुनि-स्तोत्रों में ही नहीं, वरन मनमोहक, मूनिया में भी व्यक्त हुआ है। यसकी से तेरहवीं गताब्दी तक नितनी सरस्वती की मूर्तिया बनी उनमें जैन-सन्दर्वती-प्रतिमात्रों की भव्यता नी जुलना किमी से नहीं, की जा सक्ती। धार की भोजवाला में प्रान्त मरस्वती की मूर्ति, जो आजकल 'बिटिश म्यूजियम, में स्थित है, जैन गैली थे ही है।

अर्थात् परम शिवभक्त बने रहे । आचार्य हेमचन्द्र के प्रभाव से हिन्दू मन्दिरो का भी निर्माण हुआ और फुलत. हिन्दू धर्म का भी विकास हुआ ।

अत. समस्वय-भावना जो कभी रवीन्द्रनाथ के शान्ति निवेतन में प्रकट होतो थी अयवा महात्मा गाधी के सेवापाम में दिखायी देती थी. उसका प्रारम्भ आचार्य हेमचन्द्र ने ही अपने क्षाचरण से किया था। आचार्य हेमचन्द्र की इस सम-न्वय-भावना के विकास के कारण गुजरात में धार्मिक कलह कभी नहीं हुए । धर्म के नाम पर कभी भी अशान्ति नहीं हुई। समन्वय-भावना के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अभूतपूर्व विकास हुआ। सम्भवत विशाल यात्रा, व्यापक पर्यटन के कारण भी आचार्य हेमचन्द्र की दृष्टि अधिक व्यापक बनी थी । विद्या, कला, साहित्य, सम्यता के क्षेत्र में उन्होंने समन्वय-भावना का ही प्रसार किया। उनकी दृष्टि में ससार के सभी दर्शन अपनी-अपनी दृष्टि से सत्य हैं। उनके जीवन में भी दुराप्रह के लिये कोई स्थान नहीं या। राजदरबार में अपना छात्रों को उपदेश देने में उन्होंने कभी भी दूराग्रह से काम नहीं लिया। उपदेश करने के पश्चात् 'यथेच्छ्रसि तथा कुरू' इस गीतोक्ति का उन्होंने सर्दव अनुसरण किया। गुजरात, मालवा,राजस्थान आदि प्रदेशों में जैन-धर्म के प्रसार का जो महान कार्य किया गया वह रिसी धार्मिक कट्टरता के बल पर नहीं, किन्तु नाना धर्मों के प्रति सद्भाव ब सामञ्जस्य-बुद्धि द्वारा ही निया गया था। यही प्रणाली जैन धर्म का प्राण रही है, और हेमचन्द्राचार्य ने अपने उपदेशों एवं कार्यों द्वारा इसी पर अधिक बन दिया था।

हेमचन्द्र का मारतीय साहित्य में महत्व एवं परवर्ती लेखकों पर प्रभाव --

आचार्य हेमचन्द्र जैसे प्रतिभागाणी और उत्तमीतम गुणो के धारक ये वैसा ही उनका शिष्यसमूह भी था। कहने हैं कि १०० शिष्यों का परिवार उन्हें नित्य थेरे रहता था और जो प्रन्य गुरू तिखाते ये उनको वह तिखा तिया करता था। रामचन्द्रपूरि, वातचन्द्रपूरि, गुणचन्द्रपूरि, महेन्द्रपूरि, वर्धमानमणी, देवचन्द्र, उदय-चन्द्र, एव यगचन्द्र इनके प्रत्यात शिष्य थे। इन्होंने आचार्य हेमचन्द्र की हतियों पर टीकाएँ तथा बृत्तियों तिखी है। मार्य ही इनके स्वतन्त्र ग्रन्य भी उपलब्ध हैं। रामचन्द्रपूरि इन सभी शिष्यों में अग्रणी थे। उनमें प्रवर प्रतिमा एव साधुत्व का अतीनिक तेज था। ये ही 'कुमार विहारशतक' के स्विधता हैं। इन्हें 'प्रवन्ध्रधतकता' वहा जाता है। रामचन्द्र और गुणचन्द्र सूरि ने मितकर 'लाइय वर्षण' की रचना की। महेन्द्रमूरि ने 'अभियानविक्तामणि', 'अनेकार्यमाला', 'देशी नाममाला' और 'निचचन्द्र पर दिकाएँ तिखी हैं। देवचन्द्र सूरि ने 'वन्द्रतेखा

विजय प्रवरण' और वालवन्द्र गणी ने 'स्नातस्था' नामक काव्य की रचना की । उदयवन्द्र का नाम व्याकरण की वृहद्वृति की टीका की प्रशस्ति में आया है। 'कुमार विहार-प्रशस्ति में अया है। 'कुमार विहार-प्रशस्ति में व्यापा हो । 'कुमार विहार-प्रशस्ति में व्यापा हो चरत्र कि ता तक्ष्मणयणी श्री चन्द्रसूरि के गुरुसाई और होमचन्द्रपूरि के गिय्य थे। चन्द्रिने विव सव १९६६ में राज कुमारपाल के राज्यानियेक के वर्ष में के श क्ष्मण्य की रचना की। तेल्लक ने बारण्य में हिरिस्त्रसूरि आदि आचार्यों का वर्ष अदर्पुतंत्र उस्लेख किया है। 'महावीर चरित' के अध्ययन से लेखक गुणचन्द्र गणी (विवस्त १९३९) के मन्त्र-तन्त्र विद्यासाधन तथा वासमागियों और काषा- जिल्लों के क्षियानाच्य आदि के विशाल जान का पता लाखा है। गुणचन्द्रगणी के ही क्षमण पाइन्तिकों के क्षियानाच्य आदि के विशाल जान का पता लाखा है। गुणचन्द्रगणी के ही क्षमण पाइन्तिकों में कुगल वासमागियों भी निप्ता भीपुरायण नाम का पात्र रहना है।

हा० विन्टरनीत्ज अपने भारतीय साहित्य के इतिहास मे अमरवन्द्र के 'पद्मानन्द' महावाब्य का उत्लेख करते हैं जिसमे आवार्य हेमवन्द्र का अनुवरण किया गया है। आवार्य हेमवन्द्र के स्त्तीची से प्रमावित होकर १४ वी शवाब्दी के प्रारम्भ में भी जिनप्रमहार ने 'वर्जुविवाित जिनस्तुवन्' 'भी रचना की हेमवन्द्र के स्त्तीचित स्तावन्' 'भी प्रमावित होकर उनने विष्य श्री रामवन्द्र मूर्रित ने १७ साधारण जिनस्तवन्' 'श्री मृति मुद्रत देव-स्तद' और 'श्री नेमिजनस्तव,' की रचना की थी। पण्डित आवाधर वा सह-स्त्रनामस्तत्व मुत्रसागरीय श्रीर स्वीयत्रवृत्तिकों के साथ प्रवाधित हो चुवा है। 'विविधातीयं करने के वर्ता श्री जिनप्रमादित के साथ प्रवाधित हो चुवा है। 'विविधातीयं के वर्ता और 'श्री नेमिजनस्तव,' की प्रचनप्रमादित के साथ प्रवाधित हो चुवा है। 'विविधातीयं क्रिय के वर्ता श्री जिनप्रमादित के अव्यव्यत्तराज', 'श्री गुरीस्तव, 'हिस्तापुरतीयंत्वन' और 'पञ्च कत्याध्य स्त्रव 'विधिधातीयं करने में तिव्य हो है। हिरमद्र जिनचन्द्र सूर्रि के शिष्य श्री व करने प्रवाध स्त्रव है। हिरमद्र जिनचन्द्र सूर्रि के शिष्य श्री व हिरमद ने निद्रशत और 'प्रचाप साहत्त्राटन, अपने प्रच की राद्रात और दुर्गरप्रात के आमारत पुर्वीपाल के आध्य में रहरण अपने प्रच की रचना की हो।

साहित के आदेव रोक ने वरस्की सक्क केरारो वर आवार्य हेपक्क की अभाव परिश्वित होता है। प्रभावन्द्रभूति का "अभावनपरित" नि सन्देह आपार्य हेपबन्द के "परिविद्यार्यन्ते से अभावित है। पुनारणान प्रतिबोध के रिचना गोमप्रभाषार्य एवं 'मोहराजगराजय' नाटक के सेनक बनागन होर आपार्य हेपक्क के समुद्रवान सनवानीन हो थे। दनने अनिरिक्त कर्गान्ति होरे (विक सक १४२२) जिनमण्डन जगाव्याय (विक सक १४६२) परित्र गुपर- गणी, राजकेसरसूरि (वि० स० १४०५) इत्यादि सेसक आचार्य हेमचन्द्र से पूर्णतया प्रभावित थे। आचार्य जी का 'काव्यानुशासन' देसकर तत्कालीन मन्त्री वागभट ने भी 'काव्यानुशासन' भी रचना जी। डॉ बीच के अनुसार इसमें हेमचन्द्र वा असफल अनुकरण किया गया है। काव्य ने क्षेत्र में भी आचार्य हेमचन्द्र की परम्परा आगे एक घरी तक पल्लवित होती रही। कथापुराण के क्षेत्र में जनका अनकरण पर्याप्त माना में हुआ है।

आचार्य है मचन्द्र के ग्रन्थ निक्चय ही सस्कृत साहित्य के अलगर है । वे लक्षणा, साहित्य, तकं, स्थाकरण एव टर्णन के परमाचार्य है । आचार्य हेम-चन्द्र की साहित्य-साधना चहुत विज्ञात एव स्थापक है । विद्वाता तो जैसे उनकी जन्मजान सम्पत्ति है। व्याकरण, अन्द्र, अलद्रकार, कोश एव काव्यविषयक इनकी रचनार्य अनुमम है । द्याकरण, अन्द्र, असद्रकार, कोश एव काव्यविषयक इनकी रचनार्य अनुमम है । इनके ग्रन्थ रोचक, ममंस्तर्शी एव सजीव है । पश्चिम के विद्वान् इनके साहित्य पर इतने मुग्ध हैं कि उन्होंने इन्हें 'Ocean of Know-ledge'- ज्ञान का महासामर कहा है । इनकी प्रत्येक रचना मे नया हस्त्रिकोण, और नयी श्रीची बर्तमान है । जीवन को सस्त्रुत, सम्बन्धित और सचालित करने वाले विवय वस्त्रुत्व होते हैं जन सभी को उन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया है । श्री सोमप्रममूर्ति ने इनकी सर्वाणिण प्रतिभा की प्रशस्ता करते हुए लिखा है —

क्लूप्त व्याकरण नव विरचित छन्दो नवी द्वयाश्रया। सकारो प्रियतो नवी प्रकटित श्री योगशास्त्रम् नवम् ॥ तर्क सजित तो नवो, जिन करादीना चरित्र नवम् ॥ बद्ध येन न केन केन विधिना मोह इतो दूरत ॥

आचार्य हैमचन्द्र की विद्वत्ता जन्मजात सम्पत्ति थी, तो हृदय भक्त का मिला था, 'अहंत स्तीव', 'महाबीर स्तीव', 'महावेद स्तीव' इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। उनमे रस है, आनन्द है, और है हृदय को आराध्य में तल्लीम करने की सहज प्रवृत्ति । जैन साहित्य में, विदेशकर उसके धार्मिक क्षेत्र में, आचार्य हैम-चन्द्र का राम अपणी हैं। गुजरात में तो जैन सम्प्रवाय के विस्तार का सबसे अधिक प्रेय इन्हें ही है।

आवार्य हेमचन्द्र केवल शास्त्रों के निर्माता ही नहीं थे किन्तु सुन्दर काव्य के रचयिता भी थे। वे पण्डित विचि ग्रे शास्त्र कि वे तथा पुराणेतिहा-सत्त भी थे। उनके काव्य में पण्डिरय, शास्त्र ( व्याकरण) तथा इतिहास की त्रिवेणी का सगम हुआ है। शाचार्य हेमचन्द्र ने एक ही काव्य मे अववयीय, हुएं तथा मदिट ना मधुर सदगम किया है। इस दुष्टि से सस्त्रत साहित्य में आवयार्य हैमबन्द्र का महत्व सदैव ब्रह्मुष्ण रहेगा। सस्कृत साहित्य पर भी उनका प्रभाव अमिट है। आचार्य हेमचन्द्र के कारण सस्कृत साहित्य परिपुष्ट, प्रफुल्लित एव विकसित हुआ है और उसकी गरिमा वडी है। प्राकृत तथा अपग्र श साहित्य की दृष्टि से भी उनकी कृतियाँ बहुमुक्य हैं।

हेमचन्द्र की साहित्य सेवा का मूल्याङकन ~

अपारे काच्य ससारे विविरेक प्रजापति.।

इस अचार काव्य-ससार मे किन ही एकमात्र प्रजापित होता है। साहित्य की निमुनता एव निस्तार की दृष्टि से आनार्य हैमचन्द्र 'साहित्य ससार' की उपाध ने योग्य हैं। किवहुना यथायँता की इप्टि से यह उपाध भी बहुत क्षिटी है। आजतक निमालकाय यन्य-रचना की दृष्टि से महामारतकार महिष्यास ही सर्वश्रेष्ट धन्यकार माने जाते रहे और उनका सर्वधाहित्य यताने के निषे 'व्यासीस्थर प्रत्यकार माने जाते रहे और उनका सर्वधाहित्य यताने के निषे 'व्यासीस्थर प्रत्यकार माने जाते रहे और उनका सर्वधाहित्य यताने के निषे 'व्यासीस्थर प्राप्त सर्वम्' यह कहालत प्रसिद्ध हुई, किन्तु आचार्य हेमचन्द्र के विभागनकाय निपुत प्रत्यक्ताह को देखकर 'हमोच्छिप्ट तु साहित्यम्' ऐसा भी यदि कहा गया तो यह अव्यक्ति न होषी।

श्री हेमजन्द्राचार्य का बास्तविक मृत्य उनकी विविधता और सर्थदेशो-यता में है। उन्होंने ध्यावरण-काव्य, त्याय, कोस, विराध मी साहित्य, छन्द-क्रिसी भी विध्य भी उपेका नहीं भी और प्रत्येक विध्य की श्रितिविक्षित्य तेश स्त्रे है। सोग इनके कोस देसे अथवा ब्यावरण पर्दे, योग देखें अथवा अवस्तर हो, देखें, उनकी प्रतिक्षा सार्वतिक है। उनका अध्यासा परिपूर्ण है। उनकी विध्य भी धानश्रीन सर्वावयवी है। ऐसे महान् पृष्य को समुचित न्याय देने ने निये सी शेनेन गण्डल आजीवन अध्यास करें तो ही हुछ परिणाम आ सकता है। आगम प्रमावर ग्रुनि श्री पुण्यविजयवी द्वारा प्रस्तुत हेमचन्द्रावार्य-पृतियां गा सर्वाय-निर्माण निम्नान्त्यार है -

संक्रमा-निमाण निम्नानुसार ह — सिंढदेमसपुर्वति १,००० व होत सिंढदेमसुहत्यीत १८,००० व होत सिंढदेसपुहत्यास ८४,००० व होत सिंढदेसपुहत्यास २,२०० वशीव निह्मानुमासन ३,६८४ ॥ सम्मानुमासन १,२४० ॥

| ٠ | • | e  |
|---|---|----|
| ₹ | c | ۲, |

आचार्यं हेमचन्द्र

| अभिघान चिन्तामणि                              | १०,००० श्लोक      |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| " परिशिष्ट                                    | ₹°¥ ,,            |
| अनेवार्थं वोश                                 | 9,575 ,,          |
| निघटुकोण                                      | ₹8€ "             |
| देशी नाम माला                                 | ₹,५०० ,,          |
| <b>मा</b> व्यानुशासन                          | ξ,≂οο ",          |
| <b>छ</b> न्दोनुशासन                           | ₹,००० ,,          |
| सस्कृत द्वयाश्रय                              | ₹,5₹5 "           |
| प्राष्ट्रत द्वयाध्यय                          | <b>ዋ,</b> ሂ਼૰૰ ,, |
| प्रमाण मीमांसा (अपूर्ण)                       | २,५०० ,,          |
| वेदानुग                                       | 9,000 ,,          |
| त्रिषप्ठिशलाकायुरुपचरित्र                     | ₹₹,००० ,,         |
| परिशिष्ट पर्वे                                | ₹,५०० ,,          |
| योगशास्त्र स्वोपन्नवृत्ति सहित                | १२,७१० ,,         |
| यीतराग स्तोत्र                                | ₹८८ "             |
| अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिवा (फाव्य)          | ₹₹ "              |
| अयोगव्यव <sup>ु</sup> छेदद्वात्रिशिका (काव्य) | ₹₹ "              |
| महादेवस्तोत्र <b></b>                         | ×× "              |
| `                                             |                   |

. कि भाव मुन्ती ने कहा है... "इस बाल साधु ने सिद्धराज जय सिंह के युग के आन्दोलनों को हाच में सिया, कुमारपाल के मित्र और प्रेरक की पदवी प्राप्त वरके गुजरात के साहित्य का नवसून स्यापित किया। इन्होंने जो साहित्य प्रणा-विकार स्थापित की, ऐतिहासिक टिप्ट का पोषण किया, एकता की भावना का विकास कर किस गुजराती अस्मिता की मीव रखी उसके ऊपर अगाध आशा के अधिकारी एक और अवियोज्य गुजरात का मन्दिर निर्माण कर सकते हैं।"

आचार्य हेमचन्द्र ना विपुल ग्रन्थ-भण्डार एक विशाल ज्ञानकोश है। विभिन्न रुचियों के पाठकों के लिये विभिन्न स्तरानुकूत सामग्री उनके ग्रन्थों में मिलती है। आचार्य हेमचन्द्र का साहित्य एक मुन्दर उपवन के समान है जिसमें तरह-तरह के प्रफुल्लित, मुक्किसित वृक्ष हैं। अत उसमें विभिन्न एव विविध रसास्वाद हैं। सह्दय रिमक उनके साहित्य में रसमाधुर्य के साय-साय रस-वैविध्य भी अनुभव करते हैं।

आवार्य हेमचन्द्र एक असामान्य सङ्बह्दनती थे। उनके साहित्य में तत्तद् विपयों के सम्बन्ध में तदबधि तम ज्ञात प्राय सभी अन्य प्रत्यों के उद्धरण प्राप्त होते हैं। सङ्घह्दन हैं त्व के सम्बन्ध में आचार्य हेमचन्द्र सचमुच अनुपमेय हैं। इस सेत्र में उनको प्रत्यवरी करने वाला कोई अन्य साहित्यकार नहीं उपलब्ध होता। उनके प्रत्येक प्रत्ये में अन्य लेखकों के उद्धरणों का विद्यास सदब्रह होते हुए भी उनको मौतिकता अञ्चल्य रहती है। व्याकरण में तो उन्होंने अपना एक नया सम्प्रदाय ही चलाया। काव्य में भी काव्य, शास्त्र, तथा इतिहास इन तीनों को समुद्रत वर अपनी मौतिकता एवं श्रेष्टता सिद्ध को है।

इस प्रन्य मे उहिलांबत पत्थों के अतिरिक्त आधार्य हैमबन्द्र ने 'सप्त-स्थान महावाध्य' (७-७ फहानियों वा एक ही काल्य) 'नामयनेगि', 'दिसधान वाध्य', 'द्रोपदी नाटक', 'इरिश्वन्द्र बम्मू', 'नसु अहॅन्नीति', इत्यादि प्रन्य सिसे ये, ऐसा नहा जाता है किन्तु में प्रन्य अभीतक अनुपत्थ्य हैं। 'सप्तसस्यान महाकाध्य' के होने की पुष्टि श्री भागवत्त्रारण उपाध्यान ने अपने 'विश्वनस्यान की इनरेखा' में भी मी है। 'तसु अर्टन्नीति' का उल्लेख भो० ए० बो० कीय ने अपने सक्ष्य साहित्य ने इतिहास ने किया है। श्री सोमेश्वर भट्ट ने 'कीर्ति वौसुदी' में आचार्य हैमबन्द्र के विषय में निम्नावित प्रशस्ति की हैं-

सदा हृदि वहेम श्री हमसूरे सरस्वतीम् ।

मुक्त्या शब्दरत्नानि ताम्प्रपणी जितायया ॥

कतिकाल-सर्वेश आधार्य हेमचन्द्र जेते शान के अवाध सागर का बार पाना अरयन्त बुट्कर है। यदि निशासुओं के दिव्ये कार्य करने के तिये गह प्रत्य पोडा बहुत भी प्ररणा देने में समये होगा तो में अपने को प्रताय समामूँना। प्रताय के ध्वा के बुट्ग, फले ही के मुवासिक, प्रमुद्धित न ही, अरयन्त यदा से सर्वेय आचार्य जी के चरणों से समस्तित करता है।

\_--

यस्वदाप्तं गुरो बस्तु तदेदस् समप्यते । रव चे स्त्रीतोर्जस साफर्ट्यं सर्वेषातस्य भविष्यति ॥ •

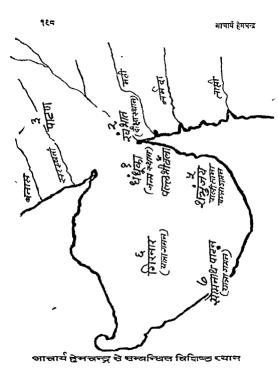

# श्री हेमप्रशस्तिः

सुमस्त्रसंघ्य प्रमुहेमसूरेरनत्य तुरुवामुग्देशयक्तिम् अतीन्द्रियज्ञान विवजितोऽपि यः सोणिभर्तृव्यथित प्रदोधम् सत्वानुकपा न महीभुजा स्यादित्येष वनुप्तो वितयः प्रवादः जिनेन्द्र धर्म प्रतिपचयेन ग्लाप्यः स क्षेपा न कुमारपासः ?

—सोमप्रभाषायं-क्रुमारपाल प्रतिबोध

इत्व श्री जिनगासनाध्यत्रिष्टेः श्री हेमचन्द्र प्रमो रज्ञानान्यतमः प्रवाह हरणं मात्रा दृशा मादृशाम् ॥ विद्यापवजिनी विकास विदित राजोऽतिबृद्धं स्फुरत् ॥ वृक्षः विश्वविवोधनाम भवताद् हुन्कमेभेदाय च ॥

-- प्रभावक् चरित - हेमसूरिप्रबन्ध

पूर्व बीरजिनस्वरे भगवति प्रध्याति धर्मे स्वयं ।
प्रश्ना वरवमवेऽपि गन्निणि न सा कर्तुं श्रमः क्षीणिकः ॥
अक्वेदोन कुमारपाल न्यादिस्तां जीवरसां ध्यधात् ।
सस्यासात वरसमुधानु परमः श्री हमचन्त्रो गुरः ॥ १२४॥
भी चौजुन्य । स दक्षिणस्त्रव चरः पूर्व मामस्तित ।
प्राणिप्राणविद्यात पातकस्तरः गुद्ध वर्ष प्राणुनात ।
सामोत्येष सर्यव पातकस्तरः गुद्धि वर्ष प्राणुना ।
सन स्पृत्येत वरेण वेद्यतिपतेः श्री हेमचन्द्र प्रमो ॥१२४॥

—पुरातन प्रबन्ध सङ्ग्रह 🗕

एषु श्री जयसिंह देव नृपतिस्तीर्थेषु यात्रां स्पधात् । सिदः प्रोद्धरधमंभूधरियदः गोटीररत्नाक्रदः ॥ राजिपस्तु भुमारपालविपुलापालः कृपातुः वतौ शुरवा सपमिहोपदेशवचरा श्री हेमसूर प्रमी ॥

---परावन प्रयन्ध सहस्र

काशी निवासी स्वराततरातापदासीवृतादोषज्ञः प्रकाशी । तद्देव बोधः इतवादिरोधः गुत्राव नामन्यइतावबोधम् ॥ श्री हेमचन्द्रेण समं विवादं षतुं समगात् समदेन तत्र । अहो ! सहन्ते महि मानवन्तस्तेजः परेपामधिकं समर्पाः ॥१॥

--जिनमण्डनकृत कुमारपाल चरित पंचमसगै-प्रथम वर्ग

## सन्दर्भ ग्रन्य सुची

| 1.4.1 | 2.4    | , |
|-------|--------|---|
| ₹     | iस्कृत |   |

१- अभिनवभारती अभिनवगप्त गा० ओ० सी० ११३६ २→ अमरटीका भानूजी दीक्षित ३- अमरकोश वमर्रासह ४- अनेकार्थं सडब्रहकोश हेमचन्द्र ~ चीवंदा १६२६ ५- अष्टाध्यायी पाणिति ६-- अभिधानचिन्तामणि हेमचन्द्र चौलम्बा ७-- अलडकार सर्वस्व शारदा ग्रन्थमाला. काशी ५- आप्त परीक्षा विद्यानद-वीरसेवा मन्दिर सरसावा १६४६ ६- उदयमुन्दरी कथा सोढल. गा॰ओ॰सी॰ १६२० प o- काव्य-मीमामा राजदोखर हेमचन्द्र - महावीर जैन विशालय, बम्बई १९- काव्यानशासन 8338 वि॰वि॰ प्रेस, बाशी, स॰ १६८५ १२- माव्यालङ्कार निर्णयसागर प्रेस १३५३ **१३** – काब्यालडकार मुत्राणि १४- वाव्यालडकारसार सङ्ग्रह नारायण दशरथ बनहटटी १६२४ १५- धुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रमनुरि मृति जितिश्वजय गा०ओ०सी० १६२० जिन मण्डन उपाध्याय निर्णयसागर प्रेस १६- युमारपाल प्रवन्ध 9809 १७- हुमारपाल चरित जयसिहमूरि जै० आ० स० भावनगर म०

घरित्रयुन्दरगणि जामनगर १६१४ **१८- मूमारपाल परित** रामचन्द्रमूरि ११- कुमारविहारशतक हेमचन्द्र जै॰ घ॰ प्र॰ श॰ भावनगर १९०६ २०- त्रिपष्ठिशलाकापुरुपचरित सुया जॉनसन कृत अद्योजी अनुवाद गा०

9809

ओ॰ सी॰

टेमधन्द्र २१~ द्वात्रिशिवा सीयस २२ - न्यायगुत्र

२१- मसविमान गा॰ ओ॰ सी॰ १६२६ २४- न्यायावतार

गिद्धमैन - श्वे० जैन समा बम्बई १६२=

२४- प्रमेयकमल मार्तवह प्रभाचन्द - निर्णयसागर प्रेस बम्बई १९४१ २६- प्रमाण मीमासा हेमचन्द्र (सिधी जैन श्लानपीठ क्लकत्ता) २७- प्रवका चिलामीत मेहत्वाचार्य सिधी जैन शानपीठ १६४० २८- प्रबन्धकोश राजशेखर २६- पुरातन प्रवन्ध सङ्ग्रह सम्पा० मुनि जिनविजय "स० १९६२ ३०-- प्रभावव चरित निर्णयसागर प्रेस तथा विद्याभवन ११४० ३१- मोहराज पराजय यशपाल गा०ओ० सी० १६२० ३२- मुनिसवत स्वामीचरित चन्द्रसरि ३३- महाबीर चरित हेमचन्द्र जैन आत्मा भावनगर स० १६७३ ३४- मुद्रितकुमुदचन्द्र यशक्वन्द्र यशोजीग्र न० = बनारस १६०५ ३५- मुक्तिबोध बोपदेव ३६- पतञ्जलिकालीन भारत डॉ॰ प्रभुदयालु अग्निहोत्री ३७- पाणितिकालीन भारत डॉ॰ वास्देवशरण अग्रवाल ३५- टीका-सर्वस्व सर्वानद ३६- सिद्धहेम प्रशस्ति हेमचन्द्र ४०- दयाश्रय काव्य अभयतिलक्यनी 🗕 ए०व्ह० कथावटे संस्कृत प्राकृत सी**०** पूना, १६२१ ४१- विविध तीर्थंकल्प जिनप्रभसूरि ४२- वेदार्थदीपिका पड् गुरू शिष्य ४३- सिद्ध हेमशब्दानशासन हेमचन्द्र य०शो०जै०ग्र ० बनारस १६०४ ¥४-- लिङ्गानुशासन हेमचन्द्र भारतीय विद्याभवन बस्बई ४५- सरस्वती कठाभरण भोज ४६- रधुवश कालिदास ४७- युकत्यनुशासन

शकराचार्यं

४६- यीतराग स्तोत्र ४६- योगसूत्र ४०- योगसूत्र भाष्य ४९- अभागमीमासा ४२- छःदोऽनुसासन ४३- नाटयमास्त्र संगन्तभद्र – दीर सेवा मन्दिर सरसावा १९४१ हैमचन्द्र पाठञ्जलि

(आहेत मत प्रभाकर सस्या भवानीपेठ पूना) मोतीलाल लाघाजी १६६ पूना

भरतमुनि विद्याविलास प्रेत बनारस १६२६

९६- साइफ ऑर हेमबर्ड ९४- बास्यापुरामन

11- সৰ্মা বিদ্যাদ্যি

प्राकृत तथा अपभ श १-- नूमारपाल चरित हेमचन्द्र २- जैना भिलालेख सङ्ग्रह भाग १ डॉ॰ हीरालाल जैन ३-- देशी नाममाला हेमचन्द्र माद्यारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टी-ट्यूट, पूना Y- सिद्धहेमचन्द्र प्राकृत प्रक्रियावृत्ति या द्दिका, उदय सीभागा गणि ५- प्रावृत व्यावरण स्म्पादक प० ल० वैद्य, पूना १६२८ ६-- प्राक्त पैगल सम्पादक थी चन्द्रमोहन घोष-१६०२ ७-- मारत द्वयाध्यय साव्य ओरियन्टल इन्स्टीटयूट, पूना ११३६ <= प्रावृत भाषाओं का व्यावरण अनु• हेमचन्द्र जोशी- विहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना १६९= पी॰ एस० वैद्य शोलापुर १६५४ ६- प्राकृत मन्दानुमासन भी भूमिका १०- देशी नाममहला गुजराती सभा बम्बई स॰ २००३ म'ड्योजी १- एस्पेक्ट ऑफ सस्तृत लिटनेचर-एस०के ० डे० २- ब्रिटिश पेरेमाउन्ट एन्ड जीनियन्स इन्टीया-ग्रन्थ १,२ व ० मा० मुन्त्री रे— एडीयन ऑफ अनेवार्य सङ्ग्रह — य टचरइ ४~ गुजरात एन्ड इट्स निटरेचर-ने ०-एम० मुन्ती भारतीय विद्यासवन बस्वई १- हिस्दी ऑफ बनासीयल महत्त्र लिइरेचर कृष्णायाचारियर ६- हिन्दी ऑफ इन्हियन निटरेचर-विटरनिट्य गाय १,०,३ हिस्टी ऑफ मस्ट्रत पोएडियम पी० क्वि पाने एम० मे ० डे० ६- हिस्ट्री माँछ सस्तृत विटरेपर एग॰ एन॰ दात गुणा तथा है॰ ९०- रिग्दी बॉफ इन्डियन सावित হাঁ৹ লবীল্লাব १९- इन्हाहकरत टू देशी नाममाना हो॰ बेन्हीं ९२- वेनीरम इन गुत्रराष भी • बी • रेडि बरवर्ष १६५३

र्के ब्युरमर निधी चैन निरीत्र १९१६

रशिक राज्य प्रारोधन

टॉनी

१६- रममासा १७- मिस्टीम्स ऑफ सस्कत ग्रामर

डॉ॰ फारमें हाँ० वेसवेलकर

१६- स्यादबाद मजरी

हाँ० ध्रव

१६- स्पविरावलिचरित

डॉ॰ जेकोबी-कलकत्ता १८६१, १६३२ हेलन जान्सन गा० ओ० सी० १६३१

२०- त्रिपष्ठिशलाशापुरुपचरित ग्रन्थ

## डिन्दो

१- अपभ्र श साहित्य

प्रो० हरिवश कोछड-भारतीय साहित्य मन्दिर दिल्ली १६३४

२- अभिधान चिन्तामणि ३- अपभ्र श भाषा और साहित्य

हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा ६४ डॉ॰ देवेन्द्रकुमार जैन-भारतीय ज्ञानपीठ

वाराणसी १६६४

४- अवध्य श भाषा का अध्ययन

विरेन्द्र श्रीवास्तव ५- आचार्य हेमचम्द्र का अपभ्र श व्याकरण—प० शालिग्राम उपाध्याय भार-

तीय विद्याप्रकाशन बाराणसी १६६४ ६-- आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन-डॉ नेमिचन्द शास्त्री,चोलम्बा६३

७~ आचार्यं विजयवल्लभमूरि का स्मारक ग्रन्थ

== आप्तमीमासा-समन्तभद्र ६~ काव्यप्रकाश

अनतकीति ग्रथ भ० ४ बम्बई टीका आचार्य विश्वेशवर

१०- वाव्यमीमासा राजदोखर

प० वेदारनाथ कर्मा सारस्वत पटना

9EX8

११-- बाब्यादर्श-दण्डी वजरत्नदास-काशी

१२~ जैन दर्शन

न्याम विजय, पाटन गुजरात १६५२ हिन्दी १६४६

हीरालाल हुमराज १३ - जैन इतिहास भाग १

९४- जैन भक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि डॉ॰ प्रेमसागर जैन

१५- तत्वार्थमूत्र-उमास्वाति प॰ सखलाला भारत जैन महामडल वर्घा १६५२

हों० दीवासचस्ट १६- दर्शन सङ्ग्रह

१७- धर्म और दर्शन बलदेव उपाध्याय- शारदा मन्दिर, बनारस 2833

९८- प्राचीन भारत का इतिहास **डाॅ॰ रमाशकर त्रिपाठी**  १६- पुरातत्व चतुर्थं पुस्तक वि० वि० मिराशी २०- प्राचीन भारतीय साहित्य की डॉ॰ रामजी उपाध्याय साँस्कृतिक भूमिका २५- पञ्च तस्त्र सम्पा० डा० प्रभुदयालु अग्निहोत्री डा० नेमिचन्द्र शास्त्री तारा पञ्लिकेशन २२- प्रावृत भाषा और साहित्य ना आलोचनात्मक इतिहास वाराणसी ५६६६ २३- प्रावृत प्रकास मधुरा प्रसाद दीक्षित-चौखम्बा ११४१ २४~ प्राष्ट्रत माषाओं ना रूप-दर्शन आचार्य नरेन्द्रनाथ - रामा प्रकाशन लखेना 9853 २५- पुरानी हिन्दी चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, नागरीप्रचारिणी सभा वाशी स० २००४ २६- प्राकृत भाषाओं का ध्याकरण अनु० डॉ० हेमचन्द्र जोशी २७- प्रानृत साहित्य का इतिहास जगदीशचन्द्र जैन चौलम्बा वाराणसी १६६१ २६- बोद्धदर्शन तथा अन्य भार-भारतसिंह उपाध्याय तीय दर्शन भाग १. २. २६- भारतीय दर्शन दत्त तथा चटर्जी ३०-- भारतीय वास्तुशास्य হী০ ছন০ যুবল वलदेव उपाध्याय- शारदा मन्दिर बनारस, ३१- भारतीय दर्शन 9884 ३२ – भारतीय संस्कृति में जैनधर्मे डॉ॰ हीरालाल जैन म॰ प्र॰ शासन १९६२ का योगदान ३३- निड्गानुषासन, शेपनाममाला, हीराचन्द नस्तूरचन्द जवेरी गोपीपुरा मूरत निघदरोप ३४- विश्वसाहित्य भी रेपरेसा भगवतशरण उपाध्याय ३५- व्यावरण शास्त्र का इतिहास युधिष्ठिर मीमासक भाग ५, २ ३६- शक्ति अङ्ग मन्याण गोरमगुर ३७- सस्वृत साहित्य की रूपरेका नानूराम ध्याम एव चन्द्रशेखर पाओ ३८- संस्कृत साहित्य का इतिहास ए॰ बी॰ कीय अनु॰ मगलदेव शास्त्री

बनदेव उपाध्याय

१६- संस्थत सादित्य का इतिहास

Yo- संस्कृत साहित्य वा आलोच- रामजी उपाध्याय नात्मक इतिहास

४९- सं ० सा ० बा नवीन इतिहास कृष्णचैतन्य अनु ० विनयकुमार राय

४२- स॰ साहित्य का इतिहास बारम्पति गैरीला

४३- सं ० साहित्य का इतिहास वरदाचारी

४४- स॰ साहित्य का इतिहास एस॰ एन॰ दास गुप्त, एस॰ के॰ डे॰

४५- सं० नाव्य शास्त्र का इतिहास पी० व्ही० काणे अनु० टॉ० इन्द्रचन्द्र

४६-- साहित्यदर्पण-विश्वनाय अन्० शालिग्राम शास्त्री वि०सवत् १९६१ ४७-- हेमचन्द्राचार्य ईश्वरलाल जैन-आदर्श प्रत्यमाला, मुलतान

४८- हिन्दी सर्वेदर्शन सङ्ग्रह योक असार्थंकर शर्भा

४६- हेमचन्द्र मूल बुल्हर हिन्दी अनु•मणिलाल पटेल चौलम्बा बनारस

भराठी

१- छन्दोरधना डॉ॰ भाधव ज्यूतियन २- रसविमर्श हाँ० के० ना० वाटवे

३- वैदिक संस्कृतीचा विकास तर्कतीर्थं सदमणशास्त्री जोशी

¥- संस्कृत काव्याचे पञ्चप्राण प्रो॰ वाटवे~पूना

५- भाषा विज्ञान प्रो० गुणे

### 🕆 गुजराती

१- जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास मो॰ द॰ देसाई १६३३

२- जैन साहित्य का सक्षिप्त इति० मोहनलाल दलीचन्द देसाई ३- योगशास्त्र जै॰घ॰ प्र॰स॰ भावनगर १६२६

४- जैन खेताम्बरीय जैनग्रन्य गाइड-जैन आत्मानन्द समा-मावनगर

५- आचार्य विजयवल्लभसूरि स्मारक ग्रन्थ

६-- तिपष्ठिशलाकापुरुपचरित जैनधर्म प्रसारक सभा-भावनगर

७— शक्तिसम्प्रदाव फार्ब्स गुजराती सभा ५- हेमसमीक्षा श्री-मधुमुदन मोदी

### बंगाली

१- व्याकरण दर्शनेर इतिहास

गुरूपद हालदार

#### पत्र-पत्रिकाएँ

१- साहित्य सशोधक श्रैमासिक खण्ड १ अड्क ३-प्रना

२- नागरी प्रचारिणी पश्चिका भाग ६

३- जर्नेल ऑफ दी रॉयल लेशियाटिक सोसायटी बॉम्बे १६३५

४- इण्डियन एन्टीक्वेरी अक्टूबर १६१४ व्हाल्यूम ३७

५- पुरातत्व-पुस्तव चतुर्य-गुजराती

६- वृद्धिप्रकाश मार्च १६३५ गुजराती

 अनेकान्त मासिक अप्रेल १६६७, अगस्त १६६४ वीर सेवा मन्दिर २१ दिल्लाम, बेहली ६

\_\_\_

¥०- संस्कृत साहित्य का आलोच- रामजी उपाध्याय नात्मक इतिहास

४१- सं॰ सा॰ या नवीन इतिहास बुष्णचैतन्य अनु॰ विनयकुमार राय

४२- tio साहित्य का इतिहास वाचस्पति गैरीला

४३- सं माहित्य का इतिहास वरदाचारी

४४- सं साहित्य का इतिहास एस० एन० दास गुप्त, एस० के० डे०

४५- सं० काव्य शास्त्र का इतिहास पी० व्ही० काणे अनु० डॉ॰ इन्द्रचन्द्र ४६- साहित्यवर्पण-विश्वनाथ अनु० शालिप्राम शास्त्री वि॰संवत् १९६९

४६- साहत्यवर्षा-विश्वनाय अनुः शालप्राम शास्त्रा विश्ववर्त् १८६५ ४७- हेमचन्द्राचार्य ईश्वरताल जैन-आदर्श ग्रन्थमाला, मुलवान

४८- हिन्दी सर्वदर्शन सङ्ग्रह श्री० उमार्शकर शर्मा

४६- हेमचन्द्र मूल बुल्हर हिन्दी अनु०मणिलाल पटेल चौलम्बा बनारस

### मराठी

१-- छन्दोरचना डॉ॰ माधव ज्यूलियन

२- रसविमर्श ४० के० ना० वाटवे

२- बैदिक संस्कृतीचा विकास 'तर्कतीर्य सहमणशास्त्री जोशी ४- संस्कृत काव्याचे पञ्चप्राण प्रो० बाटवे-पूना

**५— भाषा** विज्ञान प्रौ० गुणे

#### -- गुजराती

१-- जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास मो॰ द॰ देसाई १६३३

२- जैन साहित्य का संक्षिप्त इति । मीहनलाल दलीवन्द देसाई

३- योगशास्त्र जैव्हव प्रवस्त भावनगर १६२६

४- जैन प्रवेताम्बरीय जैनग्रन्थ गाइड-जैन आत्मानन्द सभा-भावनगर

५~ आचार्यं विजयवत्त्वभमृदि स्मारक ग्रन्थ

६- त्रिपष्ठिशलाकापुरुपचरित ् अनिधर्म प्रसारक सभा-भावनगर

७- शक्तिसम्प्रदाय फार्ब्स गुजराती सभा =- हेमसमीक्षा श्री,मधुसूदन मोवी

बंगाली

व्याकरण दर्शनेर इतिहास गुरूपद हालदार